राजा भाज

# राजा भोज RAJA BHOJA.

लेखक श्रीयुत विश्वेश्वरनाथ रेड **B**. Rew

इलाहाबाद हिन्दुस्तानी एकेडेमी, यू० पी० १९३२ PUBLISHED BY
The Hindustani Academy, U.P.,
ALLAHABAD.

First Edition
Price, Rs. 3/8 (Cloth)
Rs. 3/- (Paper)

Printed by K. C. Varma at the Kayastha Pathshala Press Allahabad.

4323.

## विषय-सूची

| विषय                        |          |                                        | •            |        |     | 38          |
|-----------------------------|----------|----------------------------------------|--------------|--------|-----|-------------|
| राजा भोज                    |          | . • • •                                | •••          | •••    | ••• | 8           |
| राजा भोज का वंश             | •••      |                                        | •••          | •••    | ••• | "           |
| परमारों के राज्य            | •••      | •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • | •••          | •••    | ••• | 9           |
| राजा भोज के पूर्वज          | •••      | •••                                    | •••          | •••    | ••• | १७          |
| भीज के पहले का मार          | त्रवे का | इतिहास इ                               | मौर वहाँ     | की दशा | ••• | ३३          |
| मालव जाति श्रीर उस          | का चल    | ाया विक्रम                             | र संवत्      | • • •  | ••• | ४९          |
| राजा भोज के पूर्व की        | भारत     | की दशा                                 | •••          | •••    | ••• | વવ          |
| भोज के समय की भ             | ारत की   | दशा                                    | •            | •••    | ••• | ६१          |
| राजा भोज                    | •••      | •••                                    | •••          | •••    | ••• | ફ્લ         |
| भोज का प्रताप               | • • •    | •••                                    | •••          | •••    | ••• | ६६          |
| भोज का पराक्रम              | •••      | •••                                    | •••          | •••    | ••• | ६७          |
| भोज के धार्मिक कार्य        | घौर इ    | <b>असके बन</b> व                       | ाए हुए स्थ   | गन     | ••• | ८६          |
| भोज का धर्म                 | •••      | ***                                    | •••          |        | ••• | <b>વુ</b> ધ |
| राजा भोज का समय             | •••      | Shee.                                  | •••          | ***    | ••• | ९८          |
| भोज के कुटुंबी और           |          | •••                                    | •••          | •••    | ••• | १०३         |
| भोज की दानशीलता             | श्रीर उ  | सका विद                                | ग्र-प्रेम    | •••    | ••• | १०४         |
| भोज का पहला वि०             | सं० १०   | ०७६ का द                               | ानपत्र       | •••    | ••• | १०८         |
| उक्त दानपत्र की नक          | ल        |                                        | •••          | •••    | ••• | ११०         |
| <b>उक्त दानपत्र का भा</b> ष | गर्थ     | •••                                    | •••          | •••    | ••• | ११४         |
| राजा भोज का दूसर            | ा वि० स  | नं० १०७८                               | का दान       | पत्र   | ••• | ११६         |
| <b>रक्त दानपत्र की नक</b>   | ल        | •••                                    | •••          | •••    | ••• | ११९         |
| उक्त दानपत्र का भाष         | गर्थ     |                                        |              |        | *** | १२२         |
| अलवेरूनी की लिर्ख           | ो कथा    | ***                                    |              |        | ••• | १२४         |
| भोज का मुसलमान              | लेखकों   | द्वारा लिस                             | बा वृत्तान्त | r ,    | ••• | १२६         |

| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | २ )              | ı            |                  |                        |              |
|---------------------------------------|------------------|--------------|------------------|------------------------|--------------|
| विषय                                  |                  |              |                  |                        | £ £          |
| भविष्य पुराण में भोज श्रौर उस         | के वंश           | का युत्तान्त | Ŧ                | •••                    | १३१          |
| प्रबन्ध चिन्तामणि में भोज से सं       | बंध रख           | नेवाली क     | थाऍ              | •••                    | १४०          |
| भोज के समकालीन समके जाने              | वाले कु          | छ प्रसिद्ध   | कवि              | •••                    | १८३          |
| मालवे का परमार राज्य                  | •••              |              | ***              | •••                    | २२३          |
| मालवे के परमार राज्य का अन्त          | * *              | •••          | •••              | •••                    | २२५          |
| पड़ोसी श्रौर संबंध रखनेवाले रा        | ज्य              | •••          | •••              | •••                    | २३२          |
| भोज के लिखे माने जाने वाले ऋ          | ोर उससे          | संबंध र      | ख <b>नेवा</b> ले | भिन्न                  |              |
| भिन्न विषयों के प्रथ                  | %:<br>• • •      | •••          | •••              | •••                    | २३६          |
| भोज के वंशज                           | •••              | ****         | •••              | •••                    | ३१३          |
| परमार नरेशों के वंश वृत्त श्रौर       | नकशे             | •••          | •••              | •••                    | ३३६          |
| राजा भोज के संबंध की श्रम्य वि        | <b>कंवद</b> न्ति | याँ          | •••              | •••                    | <b>ર</b> ુ૪५ |
| परिशिष्ट                              |                  |              | •                |                        |              |
| राजा भोज का तीसरा वि० सं०             | १०७६ व           | ा दानपत्र    | •••              | •••                    | १            |
| उक्त दानपत्र की नकल                   | •••              | •••          | •••              | •••                    | २            |
| उक्त दानपत्र का भाषार्थ               | •••              | •••          | •••              |                        | લ            |
| राजा भोज का चौथा वि० सं० १            |                  |              |                  |                        | ६            |
| उक्त दानपत्र की नकल                   | •••              | •••          | •••              | 0.<br>1 e <b>#/y •</b> | 6            |
| उक्त दानपत्र का भाषार्थ               | •••              | •••          | ***              | •••                    | ११           |
| राजा भोज के समय की अन्य प्र           | शस्तियाँ         | •••          | •••              | •••                    | १२           |
| भोज से संबंध रखनेवाले श्रन्य व        | ान्थ छार         | ावा शिला     | लेख              | <                      | . १३         |
| भोज के समकालीन श्रन्य कवि             | •••              | •••          | .•••             | •••                    | १५           |
| सम्राट् भोज                           | •••              | •••          | •••              | •••                    | १६           |
| उदयादित्य का कर्ण का हराना            | ^                | •••          | •••              | •••                    | १८           |
| अनुक्रमणिका                           | •••              | •••          | •••              | . •••                  | १९           |

### राजा भोज।

राजा भोज को इस श्रासार संसार से विदा हुए करीब पौने नौ सौ वर्ष बीत चुके हैं, परन्तु फिर भी इसका यश भारत के एक सिरे से दूसरे तक फैला हुआ है। भारतवासियों के मतानुसार यह नरेश स्वयं विद्वान् श्रोर विद्वानों का आश्रयदाता था। इसीसे हमारे यहाँ के अनेक प्रचलित किस्से-कहानियों के साथ इसका नाम जुड़ा हुआ मिलता है।

#### राजा भोज का वंश ।

यह राजा परमार वंश में उत्पन्न हुआ था। यद्यपि इस समय मालवे के परमार अपने को विक्रम संवत् के चलाने वाले प्रसिद्ध नरेश विक्रमा-दित्य के वंशज मानते हैं, तथापि इनके पुराने शिला-लेखों, दान-पत्रों और ऐतिहासिक प्रन्थों में इस विषय का कुछ भी उल्लेख न मिलने से केवल आधुनिक दन्तकथाओं पर विश्वास नहीं किया जा सकता। यदि वास्तव में पूर्वकाल के परमार-नरेशों का भी ऐसा ही विश्वास होता तो मुझ और भोज जैसे विद्वान् नरेश अपनी प्रशस्तियों में अपना विक्रम के वंशज होने का गौरव प्रकट किये बिना कभी न रहते, परन्तु उनमें तो परमार वंश का वसिष्ठ के अग्निकुंड से उत्पन्न होना लिखा मिलता है। आगे इस विषय के कुछ प्रमाण उद्धृत किए जाते हैं।

<sup>े</sup> विक्रमादित्य के विषय में ऐतिहासिकों में बड़ा मतभेद है। कुछ लोग गुप्तवंशी चन्द्रगुप्त द्वितीय के नाम के साथ विक्रमादित्य की उपाधि लगी देख कर उसे ही विक्रम संवत् का प्रवर्तक मानते हैं।

<sup>(</sup>भारत के प्राचीन राजांग, भा० २, प्र० ३८६-३ ६२)

उदयपुर<sup>1</sup> (ग्वालियर) से मिली एक प्रशस्ति में लिखा<sup>र</sup> है कि एक बार विश्वामित्र नामक ऋषि पश्चिम दिशा में स्थित, स्त्राबू<sup>व</sup> पहाड़

श्रस्त्युर्वीध्रः प्रतीच्यां हिमगिरितनयः सिद्धदं [दां] पत्यसिद्धेः । स्थानश्च ज्ञानभाजामभिमतफलदोऽखविंतः सोऽर्व्युदाख्यः ॥ विश्वामित्रो वसिष्ठादहरत व[ल] तो यत्र गां तत्प्रभावा- उज्जन्ने वीरोग्निकुराडाद्रिपुबलनिधनं यश्चकारैक एव [५] मारियत्वा पराम्धेनुमानिन्ये स ततो मुनिः । उवाच परमारा [ख्यपा] थिवेन्द्रो भविष्यसि [६] तद्म्ववायेऽखिलयञ्चसंघनुप्तामरोदाहृतकीर्तिरासीत् । उपेन्द्रराजो द्विजवर्ग्गरत्नं सौ(शौ)र्याज्ञितोत्तुङ्गनृपत्व[मा]नः[७] (ऐपिशाफ्रिया हिण्डका, भा० १, ५० २३४)

<sup>३</sup> आबू पहाड़ की उत्पत्ति के विषय में लिखा मिलता है कि पहले इस स्थान पर उत्पन्न मुनि का खोदा हुआ एक गड्ढा था और उसी के पास विसष्ठ ऋषि ने अपना आश्रम बनाया था। एक बार वहीं आसपास में चरती हुई विसष्ठ की गाय उस गड्ढे में जा गिरी। यह देख आगे फिर होने वाली ऐसी ही घटना से बचने के लिये विसष्ठ ने, अर्जुद नामक सर्प के हारा, हिमालय के निद्वर्धन नामक शिखर को मँगवाकर उस गड्ढे को भरवा दिया।

श्रर्शुंद नामक सर्प द्वारा लाए जाने के कारण ही उस शिखर का नाम श्रशुंद (श्राब्) हो गया।

गिरवर (सिरोही राज्य) के पाट नारायण के मन्दिर से मिले, वि० सं० ११८० (ई० सं० ११६०) के लेख से भी उपर्यु क कथा की ही पुष्टि होती है। उसमें किया है:—

<sup>े</sup> इस चरित के नायक राजा भोज का उत्तराधिकारी जयसिंह था श्रीर उसके पीछे उदयादित्य गद्दी पर बैठा। इसी उदयादित्य ने श्रपने नाम पर यह उदयपुर नगर बसाया था।

पर के, विसष्ठ के आश्रम में घुस कर उसकी गाय को छीन ले गया। इस पर विसष्ठ के अप्रिकुण्ड से उत्पन्न हुए एक वीर ने रात्रुओं का नारा कर उसकी गाय उसे वापिस ला दी। यह देख मुनि ने उस योद्धा का नाम परमार रख दिया और उसे राजा होने का आशीर्वाद दिया।

उसी परमार के वंश में द्विज-वर्ग में रह्नरूप और श्रपने भुजबल से नरेश-पद को प्राप्त करने वाला उपेन्द्रराज नाम का राजा हुआ। पद्मगुप्त (परिमल) के बनाये 'नवसाहसाङ्कचरित' में

> उत्तङ्कसुषिरे भीमे विशिष्ठो निन्दवर्द्धनम् । किलाद्रिं स्थापयामास भुजङ्गार्बुदसंद्या ॥ इसी प्रकार जिन प्रभस्रि के बनाए श्रर्बुद कल्प में भी लिखा है:— निन्दिवर्धन इत्यासीत्प्राक् शैलोयं हिमाद्रिजः । कालेनार्बुदनागाधिष्ठानात्त्वर्बुद इत्यभूत् ॥२५॥

े इसकी सातवीं पीढ़ी में राजा भोज हुआ था।

र यह मृगाङ्गगुप्त का पुत्र श्रीर भोज के चचा मुक्ष (वाक्पतिराज द्वितीय) का सभा-कविथा।

तंजोर से मिली नवसाहसाक्षचिति की एक हस्तिलिखित पुस्तक से इस किव का दूसरा नाम कालिदास होना पाया जाता है। यद्यपि इस किव ने श्रपने श्राश्रयदाता गुझ के मरने पर किवता करना छोड़ दिया था, तथापि अन्त में गुझ के छोटे आता (भोज के पिता) सिन्धुराज के कहने से नवसाहसाक्षचिति नामक १८ सर्गी के काव्य की रचना की थी। यह घटना स्वयं किव ने अपने काव्य में इस प्रकार लिखी है:—

विवं यियासुर्मम वाचि मुद्रामदत्त यां वाक्पतिराजदेवः। तस्यानुजन्मा कविबांधवोसौ भिनस्ति तां संप्रति सिन्धुराजः॥ (सर्ग १, रज्ञोक ८) लिखा है कि सरिताओं से सुशोभित आबू पर्वत पर, फल-मूल आदि की अधिकता को देख, सुनि वसिष्ठ ने वहाँ पर अपना आश्रम बनाया था। एक रोज विश्वामित्र वहाँ से उसकी गाय को छीन ले गया। इस

इस काव्य में सिन्धुराज की किस्पित (आलक्कारिक) कथा लिखी गई है। (भारत के प्राचीन राजवंश, भा० १, ए० १०७—११०)

ब्रह्माग्रडमग्रडपस्तम्भः श्रीमानस्त्यर्बुदो गिरिः ।
 उपोढहंसिका यस्य सरितः सालभिक्षकाः ॥४६॥

\$\$ \$\$ \*\$

श्रतिस्वाधीननीवार-फल-मूल-समित्कुशम् ।
मुनिस्तपोवनं चक्रे तत्रेक्ष्वाकुपुरोहितः ॥६४॥
हता तस्यैकदा धेनुः कामसूर्गाधिसूनुना ।
कार्तवीर्यार्जुनेनेव जमदग्नेरनीयत ॥६५॥
स्थूलाश्रुधारासन्तानस्निपतस्तनवल्कला ।
श्रमर्षपावकस्याभूद्धतुंस्समिद्दुन्धती ॥६६॥
श्रयाथविवदामाद्यस्समन्त्रामाहुति द्दौ ।
विकसद्विकटज्वालाजिटले जातवेद्सि ॥६०॥
ततः स्वणात्स कोद्वाङ किरीटी काञ्चनाङ्गदः ।
उज्जगामाग्नितः कोपि सहेमकवचः पुमान् ॥६०॥
दूरं सन्तमसेनेव विश्वामित्रेण साहृता ।
तेनानिन्ये मुनेर्घेनुद्विनश्रीरिव भानुना ॥६०॥

परमार इति प्रापत्समुनेर्नाम चार्थवत् । मीलितान्यनृपच्छत्रमातपत्रञ्च भूतले ॥७१॥

883

883

(सर्ग ११)

88

र विश्व और विश्वामित्र के इस मनाड़े का हाल वाल्मीकीय रामा-बख में भी भाषा है। परन्तु उसमें विसिष्ठ के भ्रग्निकुयह से एक पुरुष के पर वसिष्ठ की स्त्री अरुम्धती रोने लगी'। उसकी ऐसी अवस्था को देख मुनि को क्रोध चढ़ आया और उसने अथर्व मंत्र पढ़ कर आहुति के द्वारा अपने अप्रिकुंड से एक वीर उत्पन्न किया। वह वीर शत्रुओं का नाशकर वसिष्ठ की गाय को वापिस ले आया। इससे प्रसन्न होकर मुनि ने उसका नाम परमार रक्खा और उसे एक छत्र देकर राजा बना दिया।

धनपाल नामक किव ने वि० सं० १०७० (ई० स० १०१३) के करीब राजा भोज की आज्ञा से तिलकमञ्जरी नामक गद्य काव्य लिखा था। उसमें लिखा है रे :—

श्राबू पर्वत पर के गुर्जर लोग, विसष्ट के श्रिमिकुंड से उत्पन्न हुए श्रौर विश्वामित्र को जीतनेवाले, परमार नामक नरेश के प्रताप को श्रव तक भी स्मरण किया करते हैं।

गिरवर (सिरोही राज्य) के पाट नारायण के मन्दिर के वि० सं० १३४४ (ई० सं० १२८७) के लेख में इस वंश के मूल पुरुष का नाम

उत्पन्न होने के स्थान पर विसष्ट की निन्दिनी गाय के हुंकार से पल्हव, शक, यवन, श्रादि म्लेच्छों का उत्पन्न होना लिखा है:—

> तस्या हुंभारवोत्सृष्टाः पत्हवाः शतशो नृप ॥१=॥ क्ष क्ष क्ष

भूय प्वास्तुज्ञद्घोराच्छ्रकान्यवनमिश्रितान् ॥२१॥
( वाल्मीकीय रामायण, बालकाण्ड, सर्ग ४४)

- ु इस कवि का पूरा हाल आगे अन्य कवियों के हतिहास के साथ मिलेगा।
  - <sup>२</sup> वासिष्ठेस्म कृतस्मयो वरशतैरस्त्यग्निकुण्डोद्भवो । भूपातः परमार इत्यभिधया ख्यातो महीमण्डले ॥ श्रद्याप्युद्गतहर्षगद्गदगिरो गायन्ति यस्यार्बुदे । विश्वामित्रजयोजिसतस्य भुजयोविस्फूर्जितं गुर्जराः ॥३८॥

परमार के स्थान पर धौमराज दिया है श्रौर साथ ही उसे परमारवंशी श्रौर वसिष्ठ गोत्री लिखा है।

संस्कृत में परमार शब्द की व्युत्पत्ति 'परान् मारयतीति पर्-मारः' होती है श्रीर इसका श्रर्थ 'शत्रुश्रों को मारनेवाला ' सममा जाता है।

परमारों के मूल पुरुष ने विसष्ट के शत्रुष्टों को मारा था, इसी से वह परमार कहाया। यह बात श्राबू पर के श्रचलेश्वर के मन्दिर से मिले लेख से भी सिद्ध होती है। उसमें लिखा है<sup>३</sup>:—

विसष्ठ ने श्रपने श्राग्निकुंड से उत्पन्न हुए पुरुष को शत्रुश्रों का नाश करने में समर्थ देख कर उसका नाम परमार रख दिया। परन्तु हलायुध<sup>8</sup> ने श्रपनी 'पिङ्गलसूत्रवृत्ति' में परमार वंश को श्राग्निवंशी

श्रानीतधेन्वे परनिर्जयेन

मुनिः स्वगोत्रं परमारजातिम् ।

तस्मै ददाबुद्धतभूरिभाग्यं

तं धौमराजं च चकार नाम्ना ॥४॥

( इविडयन ऐविटक्वेरी, भा० ४४, ए० ७० )

श्चगडोग्निकुगडात्पुरुषः पुराभवत् । मत्वा मुनीन्द्रः परमारणत्तमं स व्याहरत्तं परमारसंक्षया ॥११॥

े कथाओं से ज्ञात होता है कि जिस समय यह हलायुध भोज के चचा मुक्त का न्यायाधिकारी था उस समय इसने 'राजन्यवहारतत्त्व' नाम की एक कानून की पुस्तक भी जिस्ती थी।

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup> तत्पुरुष समास ।

<sup>&</sup>lt;sup>३</sup> तत्राथ मैत्रावरुणस्य जु**ह**त-

न लिखकर 'ब्रह्मच्चच्छुलीनः' लिखा है। यह विचारणीय है। सम्भवतः इस पद का प्रयोग या तो ब्राह्मण वसिष्ठ को रात्रु के प्रहारों से बचाने वाला वंश मानकर ही किया गया होगा, या ब्राह्मण वसिष्ठ के द्वारा ( श्रानिकुंड ) से उत्पन्न हुए च्चित्रय वंश की सन्तान समभ कर ही। परन्तु फिर भी इस पद के प्रयोग से इस वंश के ब्राह्मण श्रीर च्चित्रय की मिश्रित सन्तान होने का सन्देह भी हो सकता है। 3

ब्रह्मत्तत्रकुलीनः प्रलीनसामन्तचकनुतचरणः ।
 सकलसुकृतैकपुञ्जः श्रीमान्मुञ्जश्चिरं जयित ॥

र स्तः त्रायते इति सत्त्रं । ब्रह्मणः सत्त्रं ब्रह्मस्त्रम् । एतादृशं कुलं, तत्र जातः 'ब्रह्मस्त्रकुलीनः'।

कालीदास ने भी श्रपने रघुवंश में लिखा है :---

त्ततात्किल त्रायत इत्युदग्रः तत्रस्य शब्दो भूवनेषु ६,ढः।

(सर्ग २, श्लोक ४३)

<sup>३</sup> इस सन्देह की पुष्टि में निम्निलिखित प्रमाण भी सहायता देते हैं:---

> उदयपुर ( ग्वालियर ) से मिली प्रशस्ति में लिखा है :— मारियत्वा परान्धेनुमानिन्ये स ततो मुनिः। उवाच परमारा [ख्यपा] धिवेन्द्रो भविष्यसि [६] तदन्ववाये ऽखिलयज्ञसंघ-

तृप्तामरादाद्वतकीर्तिरासीत्। उपेन्द्रराजो द्विजवर्ग्गरत्नं

> सौ [शौ] यांजितोत्तुङ्गनृपत्य [मा] नः [७] ( एपिबाफ्रिया इविडका, भा० १, ए० २३४)

यहाँ पर मालवे के प्रथम परमार नरेश उपेन्द्रराज का एक विशेषण 'द्विजवर्गारलं' भी मिलता है। सूर्य, चन्द्र और श्रीर श्रीग्नवंश की पौराणिक कल्पनाश्रों को नहीं माननेवाले ऐतिहासिकों का श्रनुमान है कि एक समय बहुत से चत्रिय वैदिक श्रीर पौराणिक धर्मा से विमुख होकर बौद्ध श्रीर जैन धर्मों के श्रनुयायी हो गए थे। परन्तु कुछ समय बाद श्राबू के विसष्टगोत्री ब्राह्मणों ने उन्हीं में से कुछ चत्रियों को प्रायश्चित्त श्रीर हवन श्रादि द्वारा फिर से ब्राह्मण धर्म का श्रनुयायी बनाकर इस चत्रिय-वंश की उत्पत्ति की होगी।

पृथ्वीराज रासो में इस वंश की चित्रयों के ३६ वंशों में गिनती की गई है।

वसन्तगढ़ से मिले वि० सं० १०६६ (ई० स० १०४२) के पूर्णपाल के लेख से ज्ञात होता है कि श्राबू के परमार नरेश पूर्णपाल की बहन का विवाह विग्रहराज के साथ हुश्रा था। श्रागे उसी लेख में इस विग्रहराज के पूर्वज योट के लिये लिखा है:—

> श्रासीद्द्विजातिर्व्विदितो धरण्यां ख्यातप्रतापो रिपुचक्रमर्दी । योटः स्वस्तो (शौ) र्याजितभूपशब्दः स्रोगीश्वर—[नृ] पप्रधानः ॥ १२ ॥ ( इविडयन ऐण्टिक्वेरी, भा० १, ए० १२-१४ )

श्चर्थात्—द्विजाति योट ने श्रपने बाहुबल से ही राजा की उपाधि प्राप्त की थी।

यद्यपि याज्ञवस्त्र्यस्मृति के लेखानुसार :—
मातुर्यद्ग्रे जायन्ते द्वितीयं मौज्जिबन्धनात् ।
व्राह्मणः सत्त्रियविशस्तस्मादेते द्विजाः स्मृताः ॥३८॥
( श्राचाराध्याय )

भ्रार्थात् जन्म के बाद मीजिबन्धन संस्कार होने के कारण ही ब्राह्मण, इत्रिय भीर वैश्य ये तीनों वर्ण द्विज कहलाते हैं।

तथापि उपर उद्धत किए गए हिज शब्द के प्रयोग कुछ खटकते हैं।
े 'रवि ससि जाधववंस ककुस्थ परमार सदावर।'

#### परमारों के राज्य

पहले लिखा जा चुका है कि इस वंश की उत्पत्ति आबू पर्वत पर हुई थी। इसलिये अधिक सम्भव यही है कि इनका पहला राज्य भी वहीं पर स्थापित हुआ होगा । परन्तु मालवे के परमारों की प्रशस्तियों

|          | <sup>९</sup> श्राबू के परमारों की वंशावली |                        |                                                                                                                  |  |  |  |
|----------|-------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| संख्या   | नाम                                       | परस्पर का<br>सम्बन्ध   | विशेष                                                                                                            |  |  |  |
|          | धौमराज                                    | इस वंश का<br>मूल पुरुष |                                                                                                                  |  |  |  |
| 1        | सिन्धुराज                                 | धीमराज के वंश में      | वि॰ सं॰ १२१८ के किराडू (जोध-<br>पुर राज्य) से मिल्ले परमार सोमेरवर<br>के जेल में इसे मारवाइ का राजा<br>लिखा है।* |  |  |  |
| <b>ર</b> | उत्पत्तराज                                | सं०१ का पुत्र          | वि॰ सं॰ १०६६ के वसंतगढ़ से<br>मिखे पूर्णपाल के लेख में उत्पलराज<br>से ही वंशावली दो है।                          |  |  |  |
| Ę        | श्चारचयराज                                | सं०२ का पुत्र          |                                                                                                                  |  |  |  |
| 8        | कृष्णराज (प्रथम)                          | सं०३ का पुत्र          |                                                                                                                  |  |  |  |
| ¥        | धरयीवराह                                  | सं० ४ का पुत्र         | पाटण ( भगहितवाड़े ) के राजा<br>मूजराज सोजंकी ने जिस समय, वि०<br>सं० १०१७ से १०४२ के बीच, इस                      |  |  |  |

सम्बुराजो महाराजः समभून्मरुमण्डले ।

| संख्या | नाम                   | परस्पर का<br>सम्बन्ध | विशेष बातें                                                                                                                                                                                           |
|--------|-----------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                       |                      | पर इसका किया था उस समय इसे<br>इथ्रूँडी के राष्ट्रकूट नरेश धवल* की<br>शर्या लेनी पड़ी थी।                                                                                                              |
| ٩      | महीपाल<br>( देवराज )  | सं० ४ का पुत्र       | इसका वि० सं० १०४६ का एक<br>दान-पत्र मिला है।                                                                                                                                                          |
| 9      | भ्रम्धुक              | सं•६ का पुत्र        | जिस समय इस पर पाटण के<br>सोकंकी नरेश भीमदेव प्रथम ने चढ़ाई<br>की थी उस समय यह भागकर<br>चित्तीड़ (मेवाड़) में स्थित साक्षव<br>नरेश भोज की शरण में चला गया<br>था।                                       |
| F      | पूर्वापाल             | सं०७ का पुत्र        | इसके समय के तीन शिखा-जेख<br>मिखे हैं। इनमें के दो वि० सं०<br>१०६६ कें श्रीर तीसरा वि० सं०<br>११०२ का है।                                                                                              |
| *      | कृष्णराज<br>(द्वितीय) | सं० = का छोटा<br>भाई | ह्सके समय के दो शिला-लेख<br>मिले हैं। इनमें का पहला वि० सं०<br>१९१७ का ! श्रीर दूसरा १९२३ का ह<br>है। सोलंकी भीमदेव प्रथम ने इसे<br>क्रैद कर दिया था। परन्तु नाडोल के<br>चौहान नरेश बालप्रसाद ने इसकी |

<sup>\*</sup> भारत के प्राचीन राजवंश, भाग ३, एष्ट ६२।

<sup>†</sup> ऐपिशाफ़िया इविस्का, भाग १, पृ० १२-१४।

<sup>🛊</sup> बांबे गज़टियर, भा० १, खबद १, ४० ४७२-४७३ ।

<sup>🖇</sup> बांबे गज़टियर, भा॰ १, खबढ १, ए० ४७३-४७४।

| संख्या | नाम        | परस्पर का<br>सम्बन्ध      | विशेष बातें                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------|------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| •      |            |                           | सहायता कर इसे छुड़वा दिया।*<br>सम्भवतः किराङ्क के परमारों की<br>शाखा इसी से चली होगी।                                                                                                                                                                                                                      |
| 30     | ध्रुवभट    | सं० ६ का वंशज             | इसका कृष्णराज द्वितीय से क्या<br>सम्बन्ध था, इसका कुछ भी पता नहीं<br>चलता।                                                                                                                                                                                                                                 |
| 33     | रामदेव     | सं० १० का<br>वंशज         | यह किसका पुत्र था यह भी ज्ञात<br>नहीं होता।                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 9 2    | विक्रमसिंह | सं० ११ का<br>उत्तराधिकारी | वि० सं० १२०१ के करीब, जिस<br>समय, सोलंकी कुमारपाल ने श्रजमेर<br>के चौहान नरेश श्रणीराज पर चढ़ाई<br>की थी, उस समय यह भी उसके<br>साथ था। परन्तु ऐसा भी लिखा<br>मिलता है कि युद्ध के समय यह<br>शत्रुश्रों से मिल गया था। इसीसे<br>कुमारपाल ने इसे क़ैद कर श्राबू का<br>राज्य इसके भतीजे थशोधवल को दे<br>दिया। |
| 98     | यशोधवस्त   | सं० १२ का<br>भतीजा        | इसके समय का वि० सं० १२०२<br>का एक शिला-लेख मिला है। इसने<br>सोलंकी कुमारपाल के शत्रु मालवराज<br>बह्वाल को मारा था।§                                                                                                                                                                                        |

<sup>\*</sup> ऐपिब्राफ़िया इचिडका, मा० १, पृ० ७४-७६।

<sup>ं</sup> द्रवाश्रयकाव्य, सर्ग १६, श्लो० ३३-३४।

<sup>🗓</sup> कुमारपालप्रबंध ।

<sup>§</sup> यरचीलुक्यकुमारपात्रमुपतिप्रत्यर्थितामागतम् ।

| संख्या | नाम      | परस्पर का<br>सम्बन्ध | विशेष बातें                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------|----------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.8    | धारावर्ष | सं० १३ का पुत्र      | इसने सोखंकी कुमारपाल की सेना के साथ रहकर उत्तरी कोंक या के राजा मिल्लका जुंन को मारने में बड़ी वीरता दिखाई थी। यह, गुजरात की सेना के साथ रहकर, अगाहिलवाड़े पर चढ़ कर जाते हुए, कुतुलुद्दीन ऐक के से, आबू पर्वत के नीचे के कायद्रां नामक गाँव के पास दो बार े लड़ा था। इनमें की दूसरी लड़ाई वि० सं० १२१३ में हुई थी। यद्यपि सोलंकी भीमदेव द्वितीय के समय उसके अन्य सामन्तों के समान ही यह भी स्वतन्त्र हो गया या तथापि दिख्या के यादव राजा सिंहण और देह ली के सुलतान शम्सुद्दीन अक्तमश की गुजरात पर की चढ़ाई के समय यह उसकी सहायता को तैयार हुआ था। यह राजा बड़ा पराक्रमी था। इसने एक ही तीर से तीन भैंसों के पेट छेद दिये थे। अप आबू पर |

मत्वासत्वरमेष मालवपति बह्वालमालब्धवान् ॥३१॥ (ऐपिब्राफ्रिया इविडका, भा० ८, ए० २१०-२११)

यह बन्नाल कीन था, इसका पता नहीं लगता है।

\* श्राव पर के पाट नारायख के वि० सं० १३४४ के लेख में लिखा है:—

एकवायानिहलं त्रिलुखुलायुं यं निरीक्य कुरुयोधसद्धं।

( इचिडचन ऐचिटचेरी, भा० ४४, ए० ७७ )

| संख्या | नाम                    | परस्पर का<br>सम्बन्ध | . विशेष बातें                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------|------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                        |                      | के श्रचलेरवर के मन्दिर के बाहर,<br>मन्दािकनी नामक कुगढ़ पर इसकी<br>धनुष लिए एक पाषागा की मूर्ति<br>खड़ी हैं। उसके श्वागे पत्थर के पूरे<br>कद के तीन भेंसे रक्खे हुए हैं, श्रौर<br>उनके पेट में श्रारपार समानान्तर<br>रेखा में छेद बने हैं। इससे भी इस<br>बात की पुष्टि होती है। इसके समय<br>के वि० सं० १२२०, १२३७, १२४६, |
| 34     | सोमसिंह                | सं० १४ का पुत्र      | इसके समय के तीन लेख मिले हैं।<br>दो वि० सं० १२८७ के* श्रौर तीसरा<br>वि० सं० १२६३ का है।                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3 &    | कृष्णराज<br>( तृतीय )  | सं० १४ का पुत्र      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 30     | प्रतापसिंह<br>मतापसिंह | सं० १६ का पुत्र      | इसने जैत्रकर्ण ( सम्भवतः मेवाक्<br>नरेश जैत्रसिंह) को हराकर चन्द्रावती<br>में फिर से परमार वंश का श्रधिकार<br>स्थापन किया था। वि० सं० १३४४<br>का इसके समय का एक शिला-लेख<br>मिला है। †                                                                                                                                   |

इस वंश के नरेशों की रजधानी चन्द्रावती! थी और उसका अधिकार

<sup>\*</sup> ऐपिप्राफ्रिया इविडका, भा० ८, पृ० २०८---- २२२।

<sup>ां</sup> इविदयन ऐविटकेरी, भा० ४४, पृ० ७७।

<sup>‡</sup> इस नगरी के खंडहर सिरोही राज्य में श्राबुरोड़ स्टेशन से करीब ४-मील दिख्या में विद्यमान हैं।

को देखने से अनुमान होता है कि आबू पर के परमार राज्य और मालवे पर के राज्य की स्थापना का समय करीब करीब एक ही था?।

आबू पर्वत, उसके त्रासपास के प्रदेश, सिरोही, पालनपुर\* तथा भारवाड़ और दाँसा राज्यों के एक भाग पर था।

विक्रम संवत् की दसवीं शताब्दी के श्रन्तिम भाग में श्रणहिलवाडे (पाटण) में चालुक्यों (सोलंकियों) श्रीर ग्यारहवीं शताब्दी के पूर्वार्ध में नाडोल (मारवाड़) में चौहानों का राज्य स्थापित हो जाने से वे लोग परमारों के राज्य को इधर उधर से दबाने लगे थे। परन्तु वि० सं० १३६८ के करीब (देवड़ा) चौहान राव लुंभा ने इन (परमारों) के राज्य की समाप्ति कर दी।

वि० सं० १३०० का चन्द्रावती के महाराजाधिराज आलहरणसिंह का एक शिला-लेख कालागरा नामक गाँव (सिरोही राज्य) से और विक्रम सं० १३४६ का महाराज कुल (महारावल) विक्रम सिंह का शिलालेख वर्माण नामक गाँव (सिरोही राज्य) से मिला है। परन्तु ये नरेश कीन ये और इनका आबू के परमार नरेशों से क्या सम्बन्ध था इस बात का पूरा पता नहीं चलता।

े मि० वी० ए० स्मिथ श्राबू के परमार राज्य का मालवे के परमार राज्य से बहुत पहले स्थापित होना मानते हैं।

(अर्ली हिस्ट्री श्रॉफ़ इशिख्या, ए० ४१०)

इसी प्रल्हादन ने अपने नाम पर 'प्रल्हादनपुर' नामक नगर बसाया था जो आजकत पाजनपुर के नाम से प्रसिद्ध है। 'पार्थपराक्रमच्यायोग' श्रौरि-यदटल सीरीज, बदौदा से प्रकाशित हो चुका है।

<sup>\*</sup> श्राबू के परमार नरेश धारावर्ष का छोटा भाई प्रवहादनदेव बड़ा ही विद्वान श्रीर वीर था। उसका बनाया 'पार्थपराक्रम व्यायोग' श्रीर उसके द्वारा की गई, मेवाड़ नरेश सामन्त सिंह श्रीर गुजरात के सोलंकी नरेश श्रजयपाल के श्रापस के युद्ध के समय की, गुजरात की रचा इसके प्रमाण हैं।

#### जालोर के परमारों की वंशावली

| संख्याः | नाम        | परस्पर का<br>सम्बन्ध          | विशेष बातें                                    |
|---------|------------|-------------------------------|------------------------------------------------|
| 9       | वाक्पतिराज | सम्भवतः धरणी-<br>वराह का वंशज |                                                |
| ર       | चन्द्न     | सं०१ का पुत्र                 |                                                |
| ર       | देवराज     | सं०२ का पुत्र                 |                                                |
| 8       | श्रपराजित  | सं०३ का पुत्र                 |                                                |
| ¥       | विज्ञल     | सं० ४ का पुत्र                | •                                              |
| Ę       | धारावर्ष   | सं० ४ का पुत्र                |                                                |
| ٠       | बीसल       | सं०६ का पुत्र                 | वि० सं० ११७४ का इसके समय<br>का एक लेख मिला है। |

#### किराड़ के परमारों की वंशावली

| संख्या | नाम      | परस्पर का<br>सम्बन्ध   | विशेष बातें                                                                                                                    |
|--------|----------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9      | सोझराज   | इस शाखा<br>का प्रवर्तक | यह त्राबू के परमार नरेश कृष्णराज<br>द्वितीय का पुत्र था।                                                                       |
| ર      | उदयराज   | सं०१ का पुत्र          | इसने, गुजरात नरेश सोखंकी<br>जयसिंह (सिद्धराज) के सामन्त की<br>हैसियत से चोड, गौड, कर्णाट श्रीर<br>मालवे वालों से युद्ध किए थे। |
| ma/    | सोमेश्वर | सं०२ का पुत्र          | इसने सोलंकी जयसिंह (सिद्धराज)<br>की कृपा से, सिन्धुराजपुर के राज्य की<br>फिरसे प्राप्त कर लिया था।                             |

| संख्या | नाम | परस्पर का<br>सम्बन्ध | विशेष बार्ते                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------|-----|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |     |                      | इसी ने वि० सं० १२१८ में जज़क<br>से १७०० घोड़े दगढ स्वरूप लिये थे<br>और उसके तज़ कोट (तँनोट, जैसलमेर<br>राज्य में) और नवसर (नौसर, जोधपुर<br>राज्य में) के दो किले भी छीन लिए<br>थे। परन्तु अन्त में जज़क के सोलंकी<br>कुमारपाल की अधीनता स्वीकार कर<br>लेने पर वे किले उसे वापिस लौटा<br>दिए। इसके समय का वि० सं०<br>१२१८ का एक लेख किराइ, से<br>मिला है। |
|        |     |                      | 1.141.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

### इसके बाद का इस शाखा का इतिहास नहीं मिलता है। दाँता के परमार

यद्यपि हिन्दराजस्थान नामक गुजराती भाषा में जिस्ते इतिहास में यहाँ के परमारों का सम्बन्ध माजवे के परमारों की शास्ता से बतजाया गया है, तथापि ये साबू के परमार कृष्णराज द्वितीय के वंशधर ही प्रतीत होते हैं।

इसके अलावा मारवाद राज्य के रोल नामक गाँव से भी इनके ११४२ से १२४४ तक के ४ शिला-जेस मिले हैं।

( भारत के प्राचीन राजवंश, भाग १, ए० ८७ )

## राजा भोज के पूर्वज।

#### राजा भोज मालवे के परमारों की शाखा में नौवाँ राजा था।

#### े मालवे के परमारों की वंशावली

| संख्या | नाम                        | परस्पर का सम्बन्ध                        | विशेष बातें                                                                                                          |
|--------|----------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3      | उपेन्द्र* (कृष्ण<br>राज)   | मालवे के परमार<br>राज्य का संस्था-<br>पक | 'नवसाहसाङ्क चरित' के एक श्लोक†<br>से ज्ञात होता है कि सीता नामकी<br>विदुषी ने इसकी प्रशंसा में कोई<br>काव्य खिखा था। |
| 3      | वैरसिंह (प्रथम)<br>(वज्रट) | सं०१ का पुत्र                            | इसके छोटे पुत्र डंबरसिंह से बागड़<br>( ढूंगरपुर श्रीर बांसवाड़े में ) के पर-                                         |

<sup>\*</sup> कुछ लोग इस उपेन्द्र श्रीर श्राब् की शाखा के उत्पत्तराज का एक होना श्रनुमान करते हैं।

† सदागतिप्रवृत्तोन सीतोच्छ्वसितहेतुना । हनूमतेव यशसा यस्याऽलङ्घ्यत सागरः ॥৩৩॥

(नवसाहसाङ्क चरित, सर्ग ११)

यद्यपि 'प्रबन्ध चिन्तामिंग' श्रीर 'भोज प्रबन्ध' में सीता पंडिता का भोज के समय होना जिखा है, तथापि 'नवसाहसाङ्क चरित' का जेख इस विषय में श्रीधेक प्रामाणिक प्रतीत होता है।

| संख्या | नाम                 | परस्पर का<br>सम्बन्ध | विशेष बातें                                                                                                                                    |
|--------|---------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                     |                      | मारों की शाखा चली थी। * परन्तु<br>वि० सं० १२३६ के अर्थूणा से मिले<br>लेख में डंबरसिंह को वैरिसिंह का<br>छोटा भाई लिखा है।                      |
| ર<br>૪ | सीयक<br>वाक्पति राज | सं०२ का पुत्र        | उदयपुर (ग्वातियर) की प्रशस्ति में                                                                                                              |
|        | ( प्रथम )           | सं०३ का पुत्र        | इसको उजैन की तरुणियों के नेत्र रूपी<br>कमलों के लिये सूर्य समान लिखा है।<br>इससे श्रनुमान होता है कि शायद उस<br>समय वहीं पर इसकी राजधानी होगी। |

<sup>\*</sup> वागडवालों की वंशावली इस प्रकार मिलती है: —

१ डंबरसिंह, २ धनिक (यह सं० १ का उत्तराधिकारी था), ३ चच (यह सं० २ का भतीजा था), ४ कंकदेव (यह सं० ३ का उत्तराधिकारी था और माखवे के परमार नरेश श्रीहर्ष की तरफ से कर्याटक के राष्ट्रकूट राजा खोटिगदेव से खबता हुआ नर्मदा के तट पर मारा गया।), ४ चयडप (यह सं० ४ का पुत्र था), ६ सत्यराज (सं० ४ का पुत्र), ७ खिंबराज। (सं० ६ का पुत्र), ८ मयडनदेव (मयडलीक सं० ७ का छोटा भाई। इसके समय का वि० सं० १११६ का एक जेख मिला है।), ६ चामुग्डराज (यह सं० ८ का पुत्र था। इसके समय के वि० सं १९३६, १९३७, ११४७ और १९४६ के चार लेख मिली हैं।), १० विजयराज (सं० ६ का पुत्र। इसके समय के वि० सं० १९६४ और १९६६ के दो लेख मिली हैं।)

इसके बाद के इस शाखा के नरेशों का पता नहीं चलता। इसका कारख यही प्रतीत होता है कि मेवाद नरेश सामन्तिसंह और उसके वंशजों ने इनके राज्य पर अधिकार कर लिया होगा।

| संख्या   | नाम                                | परस्पर का<br>सम्बन्ध | विशेष बातें                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------|------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ¥        | 1                                  | सं० ४ का पुत्र       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 8        | श्रीहर्ष (सीयक<br>द्वितीय, सिंहभट) | सं०४ का पुत्र        | इसने राष्ट्रकूट नरेश खोटिंग पर चढ़ाई<br>कर उसे नर्मदा के तट पर के खिलिष्ट<br>नामक स्थान पर हराया था। * इसके<br>बाद वहाँ से आगे बढ़, वि० सं०<br>१०२६ में, इसने उसकी राजधानी<br>मान्यखेट को भी लूटलिया। यह बात<br>धनपाल की इसी वर्ष की बनाई<br>'पाइश्चलच्छी नाम माला' से प्रकट<br>होती है। †<br>इसने हूं खों को भी जीता था।<br>वि० सं० १००५ का इस राजा का<br>एक दानपत्र मिला है। ‡ |
| <b>o</b> | मुञ्ज (वाक्यपति<br>राज द्वितीय )   | सं०६ का पुत्र        | यह बड़ा ही प्रतापी है श्रीर विद्वान<br>राजा था। इसने कर्याट, लाट, (केरल                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

<sup>\*</sup> ऐपिद्याफिया इशिडका, भा० १, ए० २३४।

<sup>†</sup> विक्रमकालस्स गए श्रउणत्तीसुत्तरे सहस्सम्मि । मालवनरिंद धाडीए लुडिए मन्नखेडिमा ॥१६८॥

<sup>🗓</sup> पुरातत्व (गुजराती) वि० सं० १६७६-१६८०, पृ० ४४-४६।

<sup>§</sup> इसकी उपाधियों में परम महारक, महाराजाधिराज, परमेरवर के अलावा, (दिषण के राष्ट्र कूटों से मिलती हुई) अमोधवर्ष, पृथ्वीवस्त्रभ और वस्त्रभ नरेन्द्रदेव ये तीन उपाधियां और मिलती हैं। ये इसके पूर्वज की और इसकी राष्ट्रकूटों पर की विजय की सूचक हैं।

| संख्या | नाम | परस्पर का<br>सम्बन्ध | विशेष बातें                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------|-----|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |     |                      | श्रीर चोल) देश के राजाश्रों की जीता।*  चेदिके हैहय (कलचुरि) नरेश युव- राजदेव द्वितीय को हराकर उसकी राजधानी त्रिपुरी को लूटा।† मेवाइ पर चढाई कर श्राहाड को नष्ट किया! श्रीर चित्तीरगढ श्रीर उसके पास का मालवे से मिला हुश्रा प्रदेश श्रपने राज्य में मिला लिया। इसने ६ वार सोलंकी नरेश तैलप द्वितीय को हराया था। परन्तु ७ वीं वार गोदावरी के पास के युद्ध में यह केंद्र कर लिया गया श्रीर वि० सं० १०५० श्रीर १०५४ के बीच मार डाला गया।।। इसके वि० सं० १०३१ श्री श्रीर १०३६ के दो दानपत्र मिले हैं। यह राजा भोज का चचा था। श्रमितगति ने श्रपना 'सुभाषितरत्न |

<sup>\*</sup> ऐपिशाफ्रिया इंग्डिका, भा० १, ए० २३४।

<sup>†</sup> ऐपिप्राफ्रिया इचिडका, भा० १, ए० २३४।

<sup>🖠</sup> ऐपिब्राफ्रिया इबिडका, भा० १०, ए० २०।

<sup>§</sup> नागरी प्रचारियी पत्रिका, (काशी), भा० ३, ए० ४।

<sup>🏿</sup> भारत के प्राचीन राजवंश, भा॰ १, पृ॰ ६३, १०३ ।

<sup>¶</sup> इचिड्यन ऐचिटकेरी, भा० ६, प्र० ४१-४२।

<sup>🖇</sup> इविडयन ऐविटकेरी, भा॰ १४, पृ० १६०

| संख्या | नाम | परस्पर का<br>सम्बन्ध | विशेष बातें                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------|-----|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| •      |     |                      | संदोह' वि० सं० १०४० में, इसी के समय समाप्त किया था।*  'पाइश्रलच्छी नाममाला' का कर्ता धनपाल, 'नव साहसाङ्क चरित का कर्ता पद्मगुप्त (परिमल), 'दशरूपक' पर 'दशरूपवलोक' नाम की टीका का लेखक धनिक, 'पिंगलखंद: सूत्र' पर 'मृत संजीवनी' टीका का कर्ता हला-युध श्रौर उपर्युक्त श्रमितगति इसी राजा मुझ की सभा के रल थे। 'यापि स्वयं मुझ का बनाया कोई अन्थ श्रव तक नहीं मिला है! तथापि |
|        |     |                      | ग्रन्थ ग्रब तक नहीं मिला हैं । तथापि<br>इसकी कविता के नमूने सुभाषित                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

- \* समारुढे प्तित्रवशवसितं विक्रमनृपे सहस्रे वर्षाणां प्रभवति हि पंचादशिघके (पंचदशाधिके)। समाप्ते पंचम्यामवित धरणि मुञ्जनृपतौ सिते पत्ते पौषे बुधहितिमदं शास्त्रमनघम् ॥६२२॥ (सुभाषित स्वसन्दोह)
- 🕆 भारत के प्राचीन राजवंश, भा० १, प्र० १०३-१०६।
- ंगौडवहो' नामक (प्राकृत) काव्य का कर्ता वाक्पति राज इस मुक्ष से भिन्न था। (तिलक मंजरी, रलोक ३१)

विद्वान् लोग 'गौडवहो' का रचनाकाल वि० सं० ८०७ (ई० सं० ७४०) के करीब श्रमुमान करते हैं।

| संख्या | नाम                    | परस्पर का ,<br>सम्बन्ध | विशेष बातें                                                                                                                                                                |
|--------|------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E .    | सिन्धुराज<br>(सिन्धुज) | सं०७ का छोटा<br>भाई    | के ब्रन्थों में देखने को मिल जातें<br>हैं।* यह राजा भोज का पिता था।<br>यद्यपि मुक्ष ने श्रपने जीतेजी ही भोज<br>को गोद ले लिया थां तथापि उस<br>की मृत्यु के समय भोज के बालक |

\* घनोद्यानच्छायामिव मरुपथाद्दावद्द्दना-त्तुषाराम्मोवापीमिव विषविपाकादिव सुधाम् । प्रवृद्धादुम्मादात्प्रकृतिमिव निस्तीर्य विरहा-स्नभेयं त्वद्भक्तिं निरुपमरसां शंकर ! कदा ॥ (सुभाषितावितः ४४६, सं० ३४१४)।

मालवे के परमार नरेश श्रर्जुनवर्मा की लिखी 'श्रमरुशतक' की 'रसिक-संजीवनी' टीका में २२ वें श्लोक की टीका करते हुए लिखा है:—

> 'यथास्मत्पूर्वजस्य वाक्पतिराजापरनाम्नो मुञ्जदेवस्य— दासे कृतागसि भवत्युचितः प्रभूणां

पादप्रहार इति सुन्दरि ! नास्मि दूये । उद्यत्कठोरपुलकाङ्कुरकगटकाग्रै-

र्यत्लिद्यते तव पदं ननु सा व्यथा मे ॥'

यादव नरेश भिक्षम द्वितीय के श० सं० १२२ के लेख से ज्ञात होता है कि उसने मुक्त को हराया था। (ऐपिग्राफ्रिया इश्डिका, भा० २ ए० २१७)।

† 'नवसाहसाङ्क चरित' में मुझ के भोज को गोद लेने का उन्नेख नहीं है।

| संख्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | नाम | परस्पर का<br>सम्बन्ध | विशेष बातें                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |                      | होने के कारण यह गद्दी पर बैठा।*<br>इसने हूणोंं को, तथा दिखण कोशल,<br>वागड लाट श्रीर मुरलवालों को<br>जीता था।‡                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |                      | इसकी एक उपाधि 'नव साहसाङ्क' भी थी। पक्षगुप्त (परिमल) ने इसी राजा की श्राज्ञा से 'नव साहसाङ्क<br>चरित' नामक कान्य बिखा था।<br>उसमें इस राजा का कल्पित श्रथवा<br>श्रबङ्कारिक इतिहास बिखा गया है। |
| And a region of the special state of the special st | Jo  |                      | यह वि० सं० १०६६ से कुछ पूर्व<br>ही गुजरात नरेश सोखंकी चासुगड-<br>राज के साथ की लड़ाई में मारा<br>गया था।§                                                                                      |

<sup>\*</sup> तिलकमक्षरी' में धनपाल ने मुक्त के पीछे भोज का ही गही पर बैठना लिखा है। (देखों श्लोक ४३)।

ैं + ऐपिब्राफिया **इग्डिका, भा**० १, प्र० २३४ ।

🛨 नवसाहसाङ्क चरित, सर्ग १०, श्लो० १४-१६।

§ नागरी प्रचारिग्री पत्रिका, भा० १, पृ० १२१-१२४।

हैं व्सन की १४वीं शताब्दी में होने वाले जयसिंह देव सूरि ने

राजा चामुण्डराजोथ यः....। सिंधुराजमिबोन्मत्तं सिंधुराजं मृधेऽवधीत् ॥३१॥ इसके दादा का नाम श्रीहर्ष (सिंहभट—या सीयक द्वितीय) था। उसके दो पुत्र हुए। बड़ा मुख़ (वाक्पतिराज द्वितीय) श्रीर छोटा सिन्धुराज (सिन्धुल)। परन्तु मेरुतुङ्ग ने अपनी बनाई 'प्रबन्ध चिन्ता-मिए।' में परमार नरेश श्रीहर्ष का पुत्र न होने के कारण मुख़-वन से

(१) मेस्तुक्त ने श्रपनी यह पुस्तक वि॰ सं॰ १३६१ (ई॰ स॰ १३०१) में खिखी थी। \* उसमें किसा है कि—

मालवे के परमार नरेश सिंहदन्त (सिंहभट) के कोई पुत्र न था। एकवार वह अपने राज्य में दौरा करता हुआ एक ऐसे वन में जा पहुँचा जहां पर चारों तरफ मुझ (मूंज) नामक घास के पौदे उगे थे और उन्हीं में से एक पौदे के पास एक तुरत का जन्मा हुआ सुन्दर बालक पड़ा था। राजा ने उसे देखते ही उठाकर रानी को सौंप दिया और इस बात को गुप्त रख कर उसे अपना पुत्र घोषित कर दिया। यह बालक मुझ के वन में मिला था, इसी से इसका नाम भी मुझ रक्खा गया।

श्रर्थात् चामुण्डराज ने समुद्र की तरह उन्मत्त हुए सिँम्धुराज को युद्ध में मार डाला। परन्तु वहाँ पर उसी के श्रागे लिखा है:—

तस्माद्वसभराजोभूचत्प्रतापाभितापितः।
मुज्जोवंतीश्वरो धीरो यंत्रेपि न धृतिं दधौ ॥३२॥

श्चर्यात् उत्पन्न हुए वन्नभ राज के प्रताप के सामने श्चैवन्तिका राजा मुझ (या मूंज) कारागार में (या रहट पर) भी स्थिर नहीं रह सकता था। परन्तु यहां पर सिन्धुराज के बाद मुझ का उन्नेख होना विचार-ग्रीय है।

\* उसमें १२६१ की फागुन सुदि १४ रविवार को उक्त पुस्तक का वर्षमानपुर में समाप्त होना लिखा है। परन्तु इविडयन ऐफैमैरिस के ब्रानुसार उस दिन बुध वार श्रासा है। कुछ काल बाद दैवयोग से रानी के गर्भ से भी एक पुत्र उत्पन्न हुझा। उसका नाम सिंधुल रक्ला गया। परन्तु राजा सिंहदन्त मुझ की भक्ति को देख उसे अपने औरस पुत्र से भी अधिक प्यार करता था। इसलिये उसने मुझ को अपना उत्तराधिकारी बनाना निश्चित किया।

इसके बाद एक बार सिंहदन्त स्वयं मुक्त के शयनागार में पहुँचा। उस समय मुक्त की रानी भी वहीं बैठी थी। परन्तु अपने पिता को आता देख मुक्त ने उसे एक मौंढे के नीचे छिपा दिया और स्वयं आगे बढ़ पिता को बढ़े आदर मान के साथ कमरे में ले आया। राजा को उसकी खी के वहाँ होने का पता न था इसिंजये एकान्त देख उसने मुक्त को उसके जन्म की सारी सच्ची कथा कह सुनाई और साथ ही यह भी कहा कि तू किसी बात की चिन्ता मत कर। में तेरी पितृभक्ति से प्रसन्न हूँ और अपने औरस पुत्र सिन्धुख के होते हुए भी तुक्ते ही राज्याधिकारी बनाना चाहता हूँ। परन्तु तुक्तको भी चाहिए कि तू सिन्धुख को अपना छोटा भाई समक्त, उसके साथ सदा प्रेम का बर्ताव करता रहे और उसे बालक समक्त किसी प्रकार धोका न दे। मुक्त ने यह बात सहर्ष स्वीकार करली। समय आने पर वृद्ध सिंहदन्त ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की, और वह मुक्त को अपना उत्तराधिकारी बनाकर स्वर्ग को सिधारा।

राज्य प्राप्ति के बाद मुझ ने सोचा कि पिता ने जिस समय मेरे मुझ वन में पड़े मिलने की कथा कही थी उस समय मेरी की पास ही मौंडे के नीचे छिपी बैठी थी। इसलिये उसने प्रवश्य ही वह बात सुनी होगी और बहुत सम्भव है कि वह उसे प्रकट करदे। यह विचार उठते ही उसने रानी को मार डाला।

इसके बाद मुझ ने राज्य का सारा प्रबन्ध तो रुद्रादित्य नाम के एक सुयोग्य मन्त्री को सौंप दिया और स्वयँ अपना समय आनन्दोपभोग में विताने जगा। इसी बीच उसका एक स्त्री से गुप्त प्रेम हो गया इसिंबये वह एक शीघ्र-गामी कर्ट पर चढ़ राष्ट्रि में उसके पास आने जाने बगा।

बंदे होने पर सिन्धल ने श्रपना स्वभाव उद्धत बना लिया था। इससे मुक्त ने श्रपनी पूर्व प्रतिज्ञा को भुला कर उसे देश से निकल जाने की श्राज्ञा दे दी। इस प्रकार अपमानित होने से वह गुजरात की तरफ चला गया और वहाँ पर कासहद नामक नगर के पास भोंपड़ा बनाकर रहने लगा। एक बार दिवाली की रात में शिकार की इच्छा से इधर उधर घूमते हुए उसे एक स्थान पर एक सूचर खड़ा दिखाई दिया। उसे देखते ही सिन्धुल वीरासन से ( एक घुटना ज़मीन पर टेक कर ) बैठ गया श्रीर धनुष पर वाण चढ़ाकर उसपर लच करने लगा। उस समय सिन्धल श्रपने कार्य में इतना तन्मय हो रहा था कि उसे श्रपने घुटने के नीचे एक लाश के, जो वहाँ पड़ी थी, दब जाने का भी कुछ श्राभास न हुन्ना। दैवयोग से उस शव की प्रेतात्मा भी वहीं मौजूद थी। उसने श्रपनी लाश की यह हालत देख सिन्धुल को डराने के लिये उस लाश को हिलाना प्रारम्भ किया। प्ररन्तु सिन्धुल ने लच्च विचलित हो जाने के भय से उस हिलती हुई लाश को ज़ोर से दबाकर उस पशु पर तीर चलाया, श्रीर उसे ठीक निशाने पर लगा देख, जब वह उस शिकार को बसीटता हुआ लेकर चला, तब उसने देखा कि वह शव उसके सामने खड़ा हँस रहा है। फिर भी सिन्युल ने उसकी कुछ परवाह न की। उसकी इस निर्भयता को देख प्रेत ने उसे वर माँगने को कहा । इसपर सिन्धुल ने उससे दो वरदान माँगे । पहला यह कि-'मेरा तीर कभी पृथ्वी पर न गिरे।' श्रौर तुसरा यह कि-'सारे जगत की बच्मी मेरे श्रधिकार में रहे।' प्रेत ने 'तथास्तु' कहकर उसकी प्रार्थना स्वीकार करली और उसे सममाया कि यद्यपि मालवे का राजा मुक्ष तुमसे अप्रसन्न हो रहा है, तथापि तुमको वहीं जाकर रहना चाहिए। ऐसा करने से वहाँ का राज्य तेरें वंश में श्रा जायगा। इस प्रकार की बातचीत के बाद सिन्युल मालवे को बारि श्राया श्रीर वहीं एक छोटे से गाँव में गुप्त रूप से रहने लगा। परन्तु श्रभी उसे वहाँ रहते श्रक्षिक दिन नहीं हुए थे कि, यह बात मुक्त को मालम हो गई। इससे उसने सिन्धुल को पकड़वा कर और श्रंधा करवा कर कुछ दिन तक तो एक पिंजरे में बन्द कर रक्ला (श्रीर फिर एक स्थान पर नज़रबन्द कर दिया)।

इसी श्रवस्था में सिन्धुल के पुत्र भोज का जन्म हुशा। यह बढ़ा ही चतुर श्रीर होनहार था। इसने थोड़े समय में ही शक्क श्रीर शास्त्र दोनों विद्यात्रों में प्रवीणता प्राप्त करली । भोज के जन्म समय उसकी कुराइली को देख किसी विद्वान ज्योतिषी ने कहा था कि, यह गौड़ देश के साथ ही सारे दिच्या देश पर ४४ वर्ष ७ महीने श्रीर ३ दिन राज्य करेगा । जब यह बात राजा मुक्त को मालूम हुई तब उसने सोचा कि यदि मालवे का राज्य भोज के श्रधिकार में चला जायगा तो मेरा प्रश्न क्या करेगा ? इसलिये जहाँ तक हो भोज का वध करवा कर श्रपनी सन्तान का पथ निष्करटक कर देना चाहिए। यह विचार दृढ़ होते ही उसने विधकों को श्राज्ञा दी कि वे श्रर्थरात्रि के समय भोज को किसी निर्जन वन में लेजाकर मार डालें। राजा की श्राज्ञा के श्रनु-सार जिस समय वे लोग उसे लेकर वध-स्थान पर पहुँचे उस समय उसके शरीर की सुकुमारता को देख उनका हृदय पसीज उठा, श्रीर वे विचार में पड़ गए। कुछ देर बाद जब भोज को यह हाल मालूम हुआ तब उसने एक रलोक लिखकर उन्हें दिया और कहा कि राजा की श्राज्ञा का पालन करने के बाद जब तुम लोग घर लौटो तब यह पत्र मुझ को दे देना। भोज के ऐसे इइता भरे वचन सुन विधकों ने श्रपना विचार वदल दिया श्रीर उसे लेजाकर एक गुप्त स्थान पर छिपा दिया।

इसके बाद जब वे लोग नगर को लौटे तब उन्होंने भोज का दिया वह पत्र मुक्त को दे दिया। उसमें लिखा था:—

> मान्धाता स महीपितः कृतयुगालङ्कारभूतो गतः। सेतुर्येन महोदधौ विरचितः कासौ दशास्यान्तकः॥ श्रन्येचापि युधिष्ठिरप्रभृतयो याता दिवं भूपते। नैकेनापि समं गता वसुमती मन्ये त्वया यास्यति॥

अर्थात्—हे राजा ! सतयुग का सर्वश्रेष्ठ मान्धाता भी चला गया; त्रेतांयुग का, वह समुद्र पर पुल बाँधकर रावण को मारनेवाला, राम भी न रहा; द्वापरयुग के युधिष्ठिर श्रादि भी स्वर्गगामी हो गए। परन्तु पृथ्वी किसी के साथ नहीं गई। सम्भव है किलयुग में ग्रब तुम्हारे साथ चली जाय।

इस श्लोक को पढ़कर राजा को बड़ा दु:ख हुआ और वह ऐसे होनहार बालक की हत्या करवाने के कारण पश्चात्ताप करने लगा। उसके इस सच्चे अफ़सोस को देखकर विधकों को भी दया आगई और उन्होंने भोज के छिपा रखने का सारा हाल उससे कह सुनाया। यह सुन मुझ बड़ा प्रसन्न हुआ और भोज को बुखवाकर अपना युवराज बना लिया।

श्रागे उसी पुस्तक में मुझ की मृत्यु के विषय में लिखा है कि तैलंग देश के राजा तेलप ने मालवे पर ६ बार हमला किया था। परन्तु हर बार उसे मुझ के सामने से हारकर भागना पड़ा। इसके बाद उसने सातवीं बार फिर चढ़ाई की। इस बार मुझ ने उसका पीछा कर उसे पूरी तौर से दण्ड देने का निश्चय कर लिया। परन्तु जब इस निश्चय की सूचना मुझ के मन्त्री रद्रादित्य को, जो उस समय बीमार था, मिली तब उसने राजा को समकाया कि चाहे जो कुछ भी हो श्राप गोदावरी के उस पार कभी न जाँथ। फिर भी दैव के विपरीत होने से राजा ने उसके कथन पर कुछ भी ध्यान न दिया। इससे दु:खित हो मन्त्री ने तो जीते जी श्राप्त में प्रवेश कर लिया और राजा मुझ गोदावरी के उस पार के युद्ध में पकड़ा गया।

इसके बाद कुछ दिन तक तो तैलप ने उसे मूंज से बाँप्रकर काठ के पिंजरे में बन्द रक्खा, और अन्त में पिंजरे से निकाल नज़र कैंद कर दिया। उस समय उसके खाने पीने की देखभाल का काम तैलप ने अपनी बहन मुणालवती को सौंपा था। (यह मुणालवती बाल-विधवा होने के साथ ही क्या क्या क्या किया थी।) इससे कुछ ही दिनों में इसके और मुझ के बीच प्रीति होगई।

जब मुझ को क्रेंद्र हुए अधिक समय बीत गया और उसके छूटने की कोई आशा न रही, तब उसके सेवकों ने उसे शत्रु की क्रेंद से निकास से कारे के लिये उसके शयनागार तक एक सुरंग तैयार की । परन्तु ऐन मौक पर मुक्ष ने मृणालवती के वियोग-भय से घबराकर वहाँ से श्रकेले निकल जाने से इनकार कर दिया। इसके बाद जैसे जैसे वह श्रपने श्रागे के कर्तव्य को स्थिर करने की चेट्टा करने लगा, वैसे वैसे उसका चित्त श्रधिकाधिक उदास रहने लगा। राजा के इस परिवर्तन को मृणालवती भी बड़े ग़ौर से ताइ रही थी। फिर भी श्रपने विचार की पुष्टि के लिये उसने मुझ के भोजन में कभी श्रधिक और कभी कम नमक डालना प्रारम्भ कर दिया। परन्तु जब मुझ ने चिन्तामग्न रहने के कारण इसपर भी कोई श्रापत्ति न की, तब उसे उसके किसी गहरे विचार में पड़े होने का पूरा निरचय हो गया। इसी से एक रोज़ प्रेम-प्रपंच खड़ा कर उसने मुझ से सारा भेद पूछ लिया और उसके साथ भाग चलने की श्रनुमित प्रकट कर श्रपना ज़ेवरों का ढिब्बा ले शाने के बहाने से उस घर से बाहर निकल आई।

इसके बाद उसने सोचा कि यद्यपि श्रभी तो यह मुसे साथ लेजाकर श्रपनी पटरानी बनाने को कहता है तथापि मेरी श्रवस्था श्रिषक होने के कारण घर पहुँचकर यह श्रवश्य ही किसी न किसी युवती के प्रेम-पाश में फँस जायगा श्रीर उस समय मुसे धता बता देगा। इसिलये इसको यहाँ से निकल जाने देना उचित नहीं है। चित्त में इस प्रकार की ईर्ष्या उत्पन्न होते ही उसने सारी बात श्रपने भाई तैलप से कह दी। यह सुन उसे क्रोध चढ़ श्राया श्रीर उसने श्रपने नौकरों को श्राज्ञा दी कि वे मुझ के हाथों में हथकि इयाँ श्रीर पैरों में बेडियाँ डालकर उससे नगर भर में भीख मँगवावं श्रीर बाद में उसी भीख का श्रम्न खिलाकर उसे स्वी पर चढ़ा दें। तैलप की श्राज्ञा पाकर उसके सेवकों ने भी जहाँ तक हो सका उसका पालन किया श्रीर इस प्रकार श्रन्त में मुझ की मुख हुई। इसके बाद तैलप ने उसके सिर को मुली पर टँगवाकर श्रपना कोध शान्त किया।

जब इस घटना की सूचना मुक्त के मन्त्रियों को मिखी तब उन्होंने भोल का शब्याभिवेक कर उसे गड़ी पर जिठा दिया। एक नवजात बालक को उठा लाना, उसका नाम मुख रखना, इसके बाद अपने औरस पुत्र सिन्धुल के होने पर भी उसे ही अपना उत्तराधिकारी बनाना, राज्य प्राप्ति के बाद मुख्त का सिंधुल को अन्धा कर क़ैद करना, और उसके पुत्र भोज को मरवाने की चेष्टा करना, तथा अन्त में भोज के लिखे क्षोक को पढ़कर उसे ही अपना युवराज बनाना, आदि बातें लिखी हैं। परन्तु ये ऐतिहासिक सत्य से विलकुल विकद्ध हैं।

'नव साहसाङ्क चरित' का कर्ता पद्मगुप्त (परिमल) जो मुझ का सभासद और उसके भाई सिन्धुराज के दरबार का मुख्य कवि था, लिखता है कि जिस समय वाक्पतिराज (मुझ) शिवपुर को चला उस समय उसने राज्य का भार अपने छोटे भाई सिन्धुराज को सौंप दिया।

तिलकमञ्जरी के कर्ता धनपाल ने जो श्रोहर्ष के समय से लेकर

मेरुतुङ्ग का मुक्ष के कृतान्त को इस प्रकार उपहसनीय ढँग से लिखना गुजरात श्रीर मालवे के नरेशों की श्रापस की शत्रुता के कारण ही हो तो श्रारचर्य नहीं।

मुनि सुन्दर सूरि के शिष्य शुभशील सूरि के लिखे भोजप्रवन्त्र से ज्ञात होता है कि मृणालवती का जन्म तैलप के पिता देवल द्वारा सुन्दरी नाम की दासी के गर्भ से हुआ था। यह मृणालवती श्रीपुर के राजा चन्द्र को व्याही गई थी। परन्तु येवूर के लेख से प्रकट होता है कि तैलप के पिता का नाम देवल न होकर विक्रमादित्य था।

4 पुरा कालक्रमात्तेन प्रस्थितेनाम्बिकापतेः ।

मौर्वीव्रणिकणाङ्कस्य पृथ्वीदोष्णि निवेशिता ॥६८॥

( नवसाहसाङ्क्रचरित, सर्गे ११ ) \*

भोज के समय तक विद्यमान था लिखा है कि—राजा मुझ अपने भतीजे भोज पर बड़ी प्रीति रखता था श्रीर इसी से उसने उसे अपना युवराज बनाया था।

इन प्रमाणों पर विचार करने से ज्ञात होता है कि न तो सिन्धु-राज श्रन्धा ही था श्रोर न उसके श्रोर उसके बड़े भाई मुख के ही वीच किसी प्रकार का मनोमालिन्य था। मुख ने पुत्र न होने के कारण श्रपने भतीजे भोज को गोद ले लिया था। इसके बाद जिस समय वह तैलप द्वितीय से लड़ने गया उस समय भोज के बालक होने के कारण उसने राज्य का भार उसके पिता (श्रपने छोटे भाई) सिन्धुराज को सौंपा। श्रन्त में तैलप द्वितीय के द्वारा मुख के मारे जाने श्रोर भोज के बालक होने के कारण सिन्धुराज र गद्दी पर बैठा। परन्तु वि० सं० १०५४ (ई० स० ९९७) श्रोर वि० सं० १०६६ (ई० स० १०१०) के बीच किस

श्राकीर्णांचितलः सरोजकलशच्छत्रादिभिर्लाञ्छनै-स्तस्याजायत मांसलायुतभुजः श्रीभोज इत्यात्मजः ॥ प्रीत्या योग्य इति प्रतापवसितः ख्यातेन मुञ्जाख्यया । यः स्वे वाक्पतिराजभूमिपितना राज्येभिषिकः स्वयम् ॥४३॥ (तिलकमअरी).

र बहाल परिडत ने अपने भोजप्रबन्ध में लिखा है कि सिंधुराज की मृत्यु के समय भोज पाँच वर्ष का था। इसी से उसने अपने छोटे भाई मुझ को गई। देकर भोज को उसकी गोद में बिठा दिया। इसके बाद एक दिन एक ब्राह्मण राजसभा में आया और बालक भोज की जन्मपत्रिका देखकर बोला कि यह ४१ वर्ष ७ महीने, और ३ दिन राज्य करेगा। यह सुन यद्यपि मुझ ने ऊपर से प्रसन्नता प्रकट की तथापि वह मन ही मन इतना घबरा गया कि उसने तत्काल भोज को मरवाने का निश्चय कर वह काम बंगाल के राजा वत्सराज को सौंप दिवा। इसपर पहले तो वत्सराज ने राजा को ऐसा कार्य न करने की

समय वह भी गुजरात के सोलंकी नरेश चामुण्डराज के साथ के युद्ध में मारा गया।

सलाह दी। परन्तु जब उसने न माना तब वह भोज को लेकर उसे मारने के लिये भुवनेश्वरी के जंगल की तरफ़ चला गया। इसकी सूचना पाते ही लोग दुखी होकर श्रारमहत्याएँ श्रीर उपद्मव करने लगे। इसी बीच जब भोज वधस्थान पर पहुँच गया, तब उसने बढ़ के पत्ते पर एक ('मान्धाता स महीपतिः......) श्लोक लिखकर बत्सराज को दिया और कहा कि श्रपना काम करके लौटने पर यह पत्र मुझ को दे देना। भोज की इस निर्भीकता को देखकर बत्सराज का हाथ न उठ सका श्रीर इसी से उसने उसे चुपचाप घर लेशाकर तैहलाने में छिपा दिया। इसके बाद जब वह भोज का बनावटी सिर श्रीर उपर्युक्त पत्र लेकर राजा के पास पहुँचा, तब उस पत्र को पढ़कर राजा को श्रपने निन्दित कर्म पर इतनी ग्लानि हुई कि वह स्वयं मरने को तैयार होगया। यह देख बत्सराज ने राज्य के मन्त्री खुद्धिसागर की सलाह से एक योगी के द्वारा भोज को फिर से जीवित करवाने का बहाना कर वास्तविक भोज को प्रकट कर दिया।

इसके बाद राजा ने भोज को गद्दी पर बिठा दिया, श्रीर श्रपने पुत्रों को एक एक गाँव जागीर में देकर स्वयं तप करने को वन में चला गया।

रेजे चामुग्डराजोऽथ यश्चामुग्डावरोद्द्धुरः ।
 सिन्धुरेन्द्रमिवोन्मत्तं सिंधुराजं मृधेऽवधीत् ॥३१॥

( कुमारपालचरित, सर्ग १ )

स्तुस्तस्य बभूव भूपतिलकश्चामुण्डराजाह्वयो यद् गन्धद्विपदानगंधपवनाघ्राणेन दूरादिप । विभ्रश्यन्मद्गंधभग्नकरिभिः श्रीसिंधुराजस्तथा नष्टः सोणिपतिर्यथास्य यशसां गंधोपि निर्नाशितः ॥६॥

( एपित्राफ्रिया इविडका, भा० १, ए० २६७ )

# भोज के पहले का मालवे का इतिहास स्रोर वहाँ की दशा।

इस प्रकार राजा भोज के वंश और पूर्वजों का संचिप्त इतिहास लिखने के बाद और खयं उसका इतिहास प्रारम्भ करने के पूर्व यहाँ पर मालवे का संचिप्त इतिहास दे देना भी अप्रासङ्गिक न होगा।

प्राचीन साहित्य से ज्ञात होता है कि आज से पचीस सौ वर्ष पूर्व गांधार (कंधार) से लेकर मालवे तक का भारतीय भूभाग सोलह राज्यों में बँटा हुआ था। इतमें से कुछ का प्रवन्ध राजसत्ता के अधीन था और कुछ पर जातियाँ ही अपना अधिकार जमाए हुए थीं। ऐसी ही एक जाति का राज्य अवन्ति प्रदेश (मालवे ) पर था जो मालव-जाति के नाम से प्रसिद्ध थी। उसकी राजधानी उज्जैन थी।

संस्कृत साहित्य में उज्जैन का नाम भारत की सात प्रसिद्ध श्रीर पवित्र नगरियों में गिना गया है :—

> श्रयोभ्या मथुरा माया काशी काश्ची द्यवन्तिका । पुरी द्वारावती चैव सप्तैताः मोत्तदायिका ॥

श्चर्थात्—१ श्रयोध्या (फैजाबाद—श्चवध ), २ मथुरा,३ हरद्वार, ४ बनारस,५ कांजीवरं,६ उज्जैन, श्रोर ७ द्वारका ये सात नगरियाँ बड़ी पवित्र हैं।

यह ( उज्जैन ) नगरी प्राचीन काल में ज्योतिर्विद्या का मुख्य

<sup>े</sup> स्कन्द पुराण में मालवे के गाँवों की संख्या ११८१८० लिखी है।

<sup>(</sup>देखो कुमारखगढ, घ० ३६)।

ऐतिहासिक इसे ईसवी सन् की नवीं शताब्दी का वर्णन मानते हैं।

स्थान थी त्रौर इसी के 'याम्योत्तर वृत्त' (Meridian) से देशांन्तर सूचक रेखात्रों (Longitude) की गणना की जाती थी।

इनके श्रलावा इसकी स्थिति पश्चिमी समुद्र से भारत के भीतरी भाग में जानेवाले मार्ग पर होने के कारण यह नगरी व्यापार का भी केन्द्र थी।

सीलोन की कथात्रों से ज्ञात होता है कि मौर्य विन्दुसार के समय युवराज ऋशोक स्वयं उज्जैन का हाकिम रहा था श्रौर पिता के बीमार होने की सूचना पाकर यहीं से पटने गया था।

सम्राट् श्रशोक के समय र उसका साम्राज्य, राज्य प्रबन्ध के सुभीते के लिये, पाँच विभागों में बंटा हुआ था। इनमें के एक विभाग में मालवा, गुजरात श्रीर काठियावाड़ के प्रदेश थे। इसके प्रबन्ध के लिये एक राजकुमार नियत था; जो उज्जैन में रहा करता था।

मौर्यों के बाद वि॰ सं॰ से १२८ (ई॰ स॰ से १८५) वर्ष पूर्व पुष्यमित्र ने शुङ्गवंश के राज्य की स्थापना की। उस समय उसका पुत्र युवराज श्रिप्रिमित्र भिलसा (विदिशा) में रहकर उधर के प्रदेशों की देखभाल किया करता था।

अयोतिष शास्त्र के ब्रन्थों में यह भी बिखा है:— यह्नङ्कोज्जयिनीपुरीपरिकुरुक्तेत्रादिदेशान् स्पृशत्। सूत्रं मेरुगतं बुधैनिंगदितं झा मध्यरेखा भुवः॥

र बिन्दुसार के मरने पर वि० सं० से २१४ या २१६ (ई० स० से २७२ या २७३) वर्ष पूर्व अशोक गद्दी पर बैदा था। यह भी प्रसिद्धि है कि, अपनी युवावस्था में अशोक ने खोगों को दगढ देने के खिय उजीन के पास ही एक 'नरक' बनवाया था।

<sup>&</sup>lt;sup>३</sup> यदि वास्तव में विक्रम संवत् का चलानेवाला चन्त्रवंशी विक्रमा-

वि० सं० १७६ (ई० स० ११९) में आन्ध्रवंशी नरेश गौतमी-पुत्र श्री शातकर्णि ने चहरातवंशी चत्रपों का राज्य छीन लिया। इसके बाद जिस समय उसका प्रताप सूर्य मध्यान्ह में पहुँचा, उस समय अन्य अनेक प्रदेशों के साथ ही साथ मालवे पर भी उसका अधिकार होगया। परन्तु इसके कुछ काल बाद ही वहाँ पर फिर चत्रप चष्टन अोर उसके वंशजों ने अधिकार कर लिया।

वि॰ सं॰ १८५ (ई॰ स॰ १२८) के करीब, गौतमीपुत्र शातकर्णि के पीछे उसका पुत्र, विसष्ठीपुत्र श्री पुलुमायि गद्दी पर बैठा। यद्यपि इसका विवाह चत्रपवंशी चष्टन के पौत्र श्रीर उज्जैन के महाचत्रप रुद्र-दामा प्रथम की कन्या से हुआ था तथापि रुद्रदामा ने इस सम्बन्ध का विचार छोड़ पुलुमायि पर दो बार चढ़ाई की। इनमें रुद्रदामा विजयी रहा श्रीर उसने गौतमीपुत्र शातकर्णि द्वारा दबाए हुए चहरात वंश के राज्य का बहुत सा भाग पुलुमायि से छीन लिया।

वि० सं० ३८७ (ई० स० ३३०) के करीब गुप्तवंश का प्रतापी नरेश, समुद्रगुप्त राज्य पर बैठा। उस समय मालवे पर मालव जाति का प्रजासत्तात्मक या जाति सत्तात्मक राज्य था। र परन्तु उसके पुत्र चन्द्र-

दित्य कोई ऐतिहासिक व्यक्ति था तो वह शुक्त वंश के श्रन्तिम समय ही मालवे का राजा हुआ होगा।

<sup>े</sup> ब्रीक लेखक टॉलेमी (Ptolemy) ने, जिसकी मृत्यु वि॰ सं॰ २१८ (ई॰ सं॰ १६१) में हुई थी, वि॰ सं॰ १८७ (ई॰ सं॰ १६०) के करीब अपना भूगोल लिखा था। उसमें उसने उज्जैन को चष्टन (Tistanes) की राजधानी लिखा है।

रहने वाली, मालच जाति से कर खेना किया है।

परन्तु श्रीयुत सी॰ बी॰ बैच वि॰ सं॰ १३४ (ई॰ स॰ ७८) से वि॰

गुप्त द्वितीय ने वि० सं० ४५२ (ई० स० ३९५) के करीब मालव जाति को हराकर वहाँ पर अपना अधिकार कर लिया।

वि० सं० ४६२ ( ई० स० ४०५ ) के करीब, चीनी यात्री, फाहि-यान भारत में त्र्याया था। वह लिखता है। <sup>२</sup>

"मथुरा के दिलाए में (मिजिममदेश) मालवा है। यहाँ की सरदी गरमी श्रीसत दरजे की है। यहाँ कड़ी ठंड या बर्फ नहीं पड़ती। यहाँ की श्राबादी घनी होने पर भी लोग खुशहाल हैं। उनको न तो अपने घरवालों का नाम ही सरकारी रिजस्टरों में दर्ज करवाना पड़ता है, न कानून कायदे के लिये हाकिमों के पास ही हाजिर होना पड़ता है। केवल वे ही लोग, जो सरकारी जमीन पर काश्त करते हैं, उसकी उपज का हिस्सा सरकार को देते हैं। लोग इधर उधर जाने श्राने या कहीं भी बसने के लिये खाधीन हैं। राज्य में प्राए-दएड या शारीरिक-दएड नहीं दिया जाता। अपराधियों पर उनके अपराध की गुरुता श्रीर लघुता के अनुसार जुर्माना किया जाता है। बार बार बगावत करने के अपराध पर भी अपराधियों का केवल दहना हाथ काट दिया जाता है। राजा के शरीर-रक्तकों श्रीर सेवकों को वेतन मिलता है। सारे देश में न कोई जीविहंसा करता है, न शराब पीता है, न लहसुन श्रीर प्याज ही खाता है। हाँ, चएडालों में ये नियम नहीं हैं। यह (चाएडाल) शब्द

सं० ४८७ ई० सं० ४००) तक उज्जैन का पश्चिमी शकों के श्रधिकार में रहना मानते हैं। सम्भव है उस समय मालवे के दो भाग हो गए हों श्रौर पूर्वी भाग पर शकों का श्रौर पश्चिमी भाग पर मालव जाति का श्रधिकार रहा हो।

१ इसी समय चत्रपों ( शकों ) के राज्य की भी समाप्ति हो गई।

र फ्राहियान का यात्रा विवरण (जेम्स लैंगो का श्रनुवाद) ४० ४२-४७।

बुरी श्रीर सब से दूर रहनेवाली जाति के लिये प्रयुक्त होता है। इस जाति के लोग जिस समय नगर के द्वार या बाजार में घूसते हैं, उस समय लकड़ी से पृथ्वी पर चोट करने लगते हैं। इसकी खटखटाहट से अन्य लोगों को उनके आने का पता चल जाता है और वे उन चंडालों से अलग हो जाते हैं।

उस प्रदेश के लोग, न तो सूच्चर श्रीर मुर्गे ही पालते हैं, न जिन्दा मवेशी ही बेचते हैं। वहाँ के बजारों में कसाइयों श्रीर शराब बेचनेवालों की दूकानें भी नहीं हैं। सामान की ख़रीद फरोख्त के लिये कौड़ियाँ काम में लाई जाती हैं। वहाँ पर केवल चएडाल ही मछली मारते, शिकार करते श्रीर मांस बेचते हैं।

बुद्ध के परिनिर्वाण प्राप्त कर लेने के बाद अनेक देशों के राजाओं श्रीर मुख्य मुख्य वैश्यों ने भिद्धश्रों के लिये विहार बनवाकर उनके साथ खेत, मकान, बगीचे श्रौर बगीचियाँ भी तैयार करवा दी हैं। इनके लिये दिए हुए दानों का विवरण धातु-पत्रों पर खुदा होने से राजा लोग वंश परम्परा से उनका पालन करते चले आते हैं और कोई भी उसमें गड़बड़ करने की हिस्मत नहीं करता। इसी से ये सब बातें अभी तक वैसी ही चली आती हैं।

उत्तम कार्य करना, श्रपने धर्म सूत्रों का पाठ करना, या ध्यान करना ही, भित्रुत्रों का कर्तव्य है। जब कभी किसी मठ में कोई नया भिज्ज स्नाता है तो वहाँ के पुराने भिज्जवस्न, भोजनपात्र, पैर धोने के लिये पानी, मालिश के लिये तेल श्रीर तरल भोजन, जो कि नियमानुसार भोजन के समय के श्रालावा भी प्राप्त हो सकता है, देकर उसका श्रादर सत्कार करते हैं। इसके बाद, जब वह नया भिच्न कुछ श्राराम कर चुकता है, तब वे पुराने भिद्ध उससे उसके भिद्ध-धर्म प्रहण करने का काल पूजते हैं, श्रीर फिर उसके नियमानुसार हो उसके लिये सोने के स्थान और अन्य जरूरी चीजों का प्रबन्ध कर देते हैं।

जिस स्थान पर बहुत से भिद्ध रहते हैं वहाँ पर वे सारिपुत्र, महामौद्गलायन, ऋानन्द, ऋभिधर्म, विनय श्रीर सूत्रों की याद-गार में स्तूप बनवाते हैं।

एक माँस के वार्षिक श्रवकाश के बाद भक्त लोग, एक दूसरे को उद्योजना देकर, भिचुश्रों के लिये तरल भोजन, जो हर समय प्रहरण किया जा सकता है, भेजते हैं। इस श्रवसर पर तमाम भिच्च जमा होकर लोगों को बुद्ध के बतलाए नियम सुनाते हैं श्रीर फिर पुष्प, धूप, दीप

इसने श्रनेक शास्त्र बनाए थे, श्रीर यह शाक्य मुनि के पहले ही मर गया था।

र सिंघाली भाषा में इसे मुगलन कहते हैं। यह भी बुद्ध के मुक्य शिष्यों में से था, श्रीर श्रपने ज्ञान श्रीर विज्ञान (करामातों) के लिये प्रसिद्ध था। यह भी शाक्य-मुनि के पूर्व ही मर गया था।

<sup>3</sup> यह शाक्य-सुनि का चचेरा भाई था श्रीर बुद्ध के उपदेश से श्चर्डत हो गया था। यह श्रपनी याददारत के लिये प्रसिद्ध था। शाक्य-सुनि की इसपर बढ़ी कृपा थी। 'महापरिनिर्वाण सूत्र' में बुद्ध ने इसको उपदेश दिया है। बौद्ध धर्म के नियमों को तैयार करने के लिये जो पहली सभा हुई थी उसमें इसने सुक्य भाग लिया था।

<sup>े</sup> यह बुद्ध के मुख्य शिष्यों में से था। यह बड़ा विद्वान् और बुद्धिमान् था। इसकी माता का नाम शारिका और पिता का नाम तिष्य था, जो नालन्दन का निवासी था। इसी से सारिपुत्र को उपतिष्य भी कहते थे।

<sup>े</sup> त्रिपिटक के सूत्र, विनय और भ्रमिधर्म में का एक भाग, जिसमें बौद्ध भ्रम पर विचार किया गया है।

<sup>े</sup> त्रिपिटक का बौद्धधर्म के नियम बतलाचेवाूला भाग।

<sup>&</sup>lt;sup>६</sup> त्रिपिटक का वह भाग जिएमें दुद्ध के बरुबाए सिद्धाना हैं।

भोज के पहले का मालवे का इतिहास श्रीर वहाँ की दशा ३९

श्रादि से सारिपुत्र के स्तूप की पूजा करते हैं। इसके बाद रातभर बहुत से दीपक जलाए जाते हैं श्रीर चतुर संगीतक्कों का गान होता है।

यह सारिपुत्र पहले ब्राह्मण था और इसने बुद्ध के पास पहुँच भिन्न होने की आज्ञा माँगो थी। मुगलन (महामीद्गलायन) और काश्यप ने भी ऐसा ही किया था।

भिचुणियाँ श्रधिकतर श्रानन्द के स्तूप पर ही भेट-पूजा चढ़ाती हैं; क्योंकि पहले पहल उसी ने बुद्ध से, श्रीरतों को संघ में लेने की, प्रार्थना की थी।

श्रामणेर लोग किस्सर राहुल के स्तूप का पूजन करते हैं। अप्रिमिध में और विनय के आचार्य भी अपने अपने स्तूपों पर पुष्प, आदि चढ़ाते हैं। हर साल एक बार इस प्रकार का उत्सव होता है और प्रत्येक जाति (या पेशे) वालों के लिये अलग अलग दिन नियत रहता है। महायान शाखा के अनुयायी अपनी भेट 'प्रज्ञापारमिता', 'मंजुश्री' और 'कानशेयिन' (?) को चढ़ाते हैं।

जब भिन्नु लोग कृषि की उपज से मिलनेवाला श्रपना वार्षिक

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> वे पुरुष श्रीर स्त्रियाँ जिन्होंने बौद्ध धर्म की १० बातों (शिश्वा-पदों) के मानने का प्रया कर लिया हो।

र यशोधरा के गर्भ से उत्पन्न हुन्ना शाक्य-मुनि का पुत्र । इसने भी बौद्धधर्म ब्रह्म कर किया था। यह बौद्ध धर्म की वैभाषिक शास्त्रा का प्रवर्तक और श्रामणेरों का पुज्य माना जाता है।

<sup>&</sup>lt;sup>३</sup> वैसे तो बौद्धभर्म में निर्वाण प्राप्ति के ६ (या १०) पारिमता (मार्ग) हैं। परन्तु उनमें 'प्रज्ञा' सब से श्रेष्ठ मानी गई है।

<sup>🤔</sup> एक बोधिसंख । इसको महामति और कुमार-राज भी कहते हैं।

<sup>&</sup>lt;sup>" ५</sup> अवजोकितेश्वर ।

भाग ले चुकते हैं तब वैश्यों के मुखिया श्रीर ब्राह्मण लोग श्रन्य उप-योगी वस्तुएँ लाकर उनमें बाँटते हैं। इसके बाद बहुत से भिद्ध भी उन वस्तुश्रों को श्रावश्यकतानुसार श्रापस में बाँट लेते हैं।

बुद्ध के निर्वाण से लेकर श्राजतक ये उत्सव, धर्म और नियम वंश परम्परा से बराबर चले श्राते हैं।"

इस अवतरण से ज्ञात होता है कि चन्द्रगुप्त के राज्य समय यहाँ की प्रजा हर तरह से आजाद और सुखी थी। उसके कार्यों में राज्य की तरफ से बहुत ही कम हस्तान्तेप किया जाता था।

चन्द्रगुप्त द्वितीय की एक उपाधि विक्रमादित्य भी थी। ऐति-हासिकों का मत है कि कविकुलगुरू कालिद।स इसी के समय उज्जैन में पहुँचा था। श्रीर इसी के राज्य के श्रान्तिम समय से लेकर कुमारगुप्त प्रथम के (श्रथवा स्कन्द्गुप्त के राज्य के प्रारम्भिक) समय तक उसने श्रपने श्रमृत्य प्रन्थ लिखे थे।

ये गुप्तनरेश वैदिक धर्म के श्रनुयायी थे। इसी से शुक्रवंशी पुष्यमित्र के श्रश्वमेध यज्ञ करने के करोब ५०० वर्ष बाद (वि० सं० ४०८=ई० स० ३५१ में) गुप्तवंशी नरेश समुद्रगुप्त ने ही फिर से वह यज्ञ किया था।

वि० सं० ५२० (ई० स० ४००) के करीब हूणों के आक्रमण से गुप्तराज्य कमजोर पड़ गया और साथ ही उसकी आर्थिक दशा भी बिगड़ गई। इसी से, कुछ काल बाद (वि० सं० ५४० = ई० स० ४९० के आस पास) गुप्तों के सेनापित मैत्रकवंशी भटार्क ने वलभी (काठिया-वाड़ के पूर्वी भाग) में अपना नया राज्य स्थापित कर लिया। इसके बाद कुछ काल तक तो इस वंश के राजा भी हूणों को कर देते रहे,

<sup>े</sup> इस बात की पुष्टि स्कन्दगुप्त के पिछले मिश्रित सुवर्ण के सिकों से भी होती है।

भोज के पहले का मालवे का इतिहास श्रीर वहाँ की दशा ४१ परन्तु श्रन्त में स्वाधीन हो गए। उस समय मालवे का पश्चिमी भाग भी इनके श्राधिकार में श्रागया था।

वि० सं० ६५२ (ई० स० ५९५) के करीब इस वंश का राजा शीलादित्य (धर्मादित्य) गद्दी पर बैठा। चीनी यात्री हुएन्त्संगर के यात्रा विवरण में लिखा है कि, "यह राजा मेरे आने से ६० वर्ष पूर्व राज्य पर था। उसने बौद्ध धर्म प्रहण कर जीव-हिंसा रोक दी थी। इसीलिए इसके हाथी और घोड़ों के पीने का पानी तक भी पहले छान लिया जाता था। इसने अपने राज्य में यात्रियों के लिये अनेक धर्मशालाएँ बनवाई थीं, और अपने महल के अपने हुद्ध का मन्दिर तैयार करवा कर उसमें सात बुद्धों की मूर्तियाँ स्थापित की थीं। यह राजा हरसाल एक बड़ी सभा करके भिन्नुओं के

9 परन्तु सम्भवतः उज्जैन श्रौर उसके श्रास-पास का प्रदेश गुप्तों की ही एक शाखा के श्रिधिकार में रहा था। श्रीयुत सी० वी० वैद्य का श्रनुमान है कि इसी शाखा के श्रन्तिम नरेश देवगुप्त के हाथ से भौखरी ब्रह्तमां मारा गया था, श्रौर इसी से वि० सं० ६६३ (ई० स० ६०६) में वैसवंशी हर्ष-वर्धन ने मालवे पर श्रिषकार कर खिया था।

र बह बाह्नी वि० सं० ६८६ (ई० स० ६२६) में चीन से चलकर भारत में श्राया था श्रीर वि० सं० ७०२ (ई० स० ६४१) में वापिस चीन को लौट गया।

३ परन्तु घरसेन द्वितीय के वि० सं० ६४८ (ग्रुप्त सं० २७२— ई० स० १६१) तक के और शीलादित्य के कि० सं० ६६२ (ग्रुप्त सं० २८६ = ई० स० ६०४) से वि० सं० ६६६ (ग्रुप्त सं० २६० = ई० स० ६०६) तक के ताम्रपत्रों के मिलने से यह अन्तर ठीक प्रतीत नहीं होता। फिर हुएन्संग ने शीलादित्य का ४० वर्ष राज्य करना लिखा है। यह भी विचारणीय है। इसी से विद्वानों में इस शीलादित्य के विषय में मतभेद चला आता है। निर्वाह के लिये उन्हें नियत द्रव्य श्रीर वस्तुएँ दिया करता था। यह रिवाज उसके समय से हुएन्त्संग के समय तक चला श्राता था।

शीलादित्य बड़ा ही प्रजापिय राजा था।"

इसके भतीजे ध्रुवभट (बालादित्य—ध्रुवसेन द्वितीय) के समय वि० सं० ६९८ (ई० स० ६४१) के करीब चीनी यात्री हुएन्त्संग मालवे में पहुँचा था।

उसके यात्रा विवरण से यह भी झात होता है कि उस समय भारत में विद्या के लिये पश्चिमी मालवा (Mo-la-p'o) ऋौर मगध ये दो स्थान विख्यात थे।

बलमी का राजा ध्रुवभट राजा हर्षवर्धन का दामाद था, श्रीर वि० सं० ७०० (ई० स० ६४३) में सम्राट् हर्षवर्धन द्वारा किए गए कन्नौज श्रीर प्रयाग के धार्मिक उत्सवों में इस ध्रुवभट ने भी एक सामन्त नरेश की तरह भाग लिया था।

इससे ज्ञात होता है कि सम्राट् हर्षवर्धन ने वलमी श्रौर मालवे के पश्चिमी हिस्से को विजय कर ध्रुवभट को श्रपना सामन्त नरेश बना लिया था।

उसी के यात्रा विवरण से यह भी जाना जाता है कि उस समय

<sup>े</sup> इसकी राजधानी का उसने माही नदी के विश्वण-पूर्व में होना बिखा है। श्रीयुत सी० वी० वैद्य इससे धारा नगरी का तात्पर्य जेते हैं।

<sup>े</sup> यह घटना वि० सं० ६६० (ई० स० ६३३) के बाद किसी समय हुई होगी। परन्तु श० सं० ४४६ (वि० सं० ६६१ = ई० स० ६३४) के एहोले से मिले लेख से ज्ञात होता है कि इस समय के पूर्व-दिश्विश के सोलाई। नरेश पुलकेशी द्वितीय ने भी मालवे (के परिचमी भाग) पर विजय प्राप्त की थी।

<sup>्</sup>यह पुत्तकेशी ति० स० ६६७ ( ई० स० ६१० ) में गही पर बैठा था।

भोज के पहले का मालवे का इतिहास श्रीर वहाँ की दशा ४३ उजीन (पूर्वीमालवे) का राज्य पश्चिमी मालवे (Mo-la-p'o) से जुदा था श्रीर उस पर एक ब्राह्मण राजा राज्य करता था। इस उजीन का विस्तार भी पश्चिमी मालवे के बराबर ही था।

बाग के बनाए हर्ष चिरत में लिखा है कि—हर्षवर्धन के बड़े भाई राज्यवर्धन के समय मालवे के राजा (देवगुप्त) ने हर्ष के बहनोई मौखरी महवर्मा को मारकर हर्ष की बहन राज्य श्री को क़ैद कर लिया था। इसी से वि० सं० ६६३ (ई० सं० ६०६) के करीब राज्य वर्धन ने मालव नरेश पर चढ़ाई की। परन्तु वहाँ से विजय प्राप्त कर लौटते समय मार्ग में उसे गौड़ देश के राजा शशाङ्क ने धोका देकर मार डाला।

इसकी सूचना पाते ही हर्षवर्धन को अपनी बहन को ढूंढने और

<sup>ै</sup> जिस प्रकार यशोधर्मन् ने मातृगुप्त को काश्मीर का हाकिम बना कर भेज दिया था, उसी प्रकार शायद हर्षवर्धन ने भी उक्त ब्राह्मण को पूर्वी माजवे का शासक नियत कर दिया हो। या फिर वह मौका पाकर वहाँ का स्वाधीन नरेश बन बैठा हो। हुएन्स्संग के वर्णन से ज्ञात होता है कि माजवे के पूर्वी भाग में बौद्ध धर्म का प्रचार बहुत कम था।

र यहाँ पर मालवे से प्रसिद्ध मालवदेश का ही उल्लेख है या किसी अन्य देश का इसपर ऐतिहासिकों में मतभेद है।

<sup>ै</sup> मौखरियों की राजधानी कन्नौज थी श्रीर उसकी परिचमी सीमा मालवे से मिजती थी।

महाभारत में जिखा है कि सावित्री ने यम को प्रसन्न कर श्रपने पति सत्यवान के प्राण बचाने के साथ ही श्रपने पिता श्रश्चपति को सौ पुत्रों की प्राप्ति भी करवाई थी। वहीं पर इन सौ पुत्रों को 'माजव' जिखा है। मौखरी श्रपने को मद्र नरेश श्रश्चपति के वंशज मानते थे। इससे ज्ञात होता है कि शायद ये भी माजव जाति की ही एक शाखा हों।

शत्रुत्रों से बदला लेने के लिये चढ़ाई करनी पड़ी। इसी समय मालवे पर उसका ऋधिकार हो गया।

त्रागे हर्ष वर्धन के समकालीन किव बाणभट्ट के (विक्रम की सातवीं शताब्दी में लिखे) कादम्बरी नामक गद्य काव्य से मालवे की राजधानी उज्जयिनी का वर्णन दिया जाता है:—

"उस समय यह नगरी बड़ी ही समृद्धिशालिनी हो रही थी। इसकी रक्ता के लियं चारों तरफ एक गहरी खाई और मजबूत कोट बना हुआ था। इस कोट पर यथा समय सुफेदी भी होती थी। यहाँ की दूकानों पर शङ्क, सीप, मोती, मूंगा, नीलम, कच्चा सोना (वह रेत जिसमें से सोना निकाला जाता था), आदि, अनेक विक्रय की वस्तुएँ घरी रहती थी। नगर में अनेक चित्र शालाएं थीं, और उनमें सुन्दर सुन्दर चित्र बने थे। चौराहों पर सुफेदी किए हुए बड़े बड़े मन्दिर थे। इनपर सोने के कलश और सुफेद ध्वजाएँ लगी थीं। इनमें सब से बड़ा मन्दिर महाकाल का था। नगर के बाहर चारों तरफ सुफेदी की हुई ऊँची जगत के कुंए बने थे, और रहट के द्वारा उनके आस पास भूकीमि सीची जाती थी। वहाँ पर केवड़े के वृत्तों की भी बहुतायत थी। अन्य बड़े बगीचों के अलावा घरों के चारों तरफ भी छोटे छोटे बगीचे लगाए जाते थे और उनमें लगे पुष्पों से नगर की हवा सुगन्धित रहती थी।

वसन्त ऋतु में, जिस समय कामदेव की पूजा की जाती थी, उस समय प्रत्येक घर पर सौधाग्य को सूचक घंटियाँ, लाल मंडियाँ, लाल चॅवर, मूंगे लगी श्रौर मगर के चिन्हवाली ध्वजाएँ लगाई जाती थीं।

नगर के श्रनेक स्थानों पर ब्राह्मण लोग वेद पाठ किया करते थे। फटवारों के पास मोर नाचा करते थे। शहर में सैकड़ों तालाब बने थे, जो खिले हुए कमल के फूलों से भरे थे, श्रीर उनमें मगर भी रहते थे। इधर उधर केले के कुंजों में हाथी दाँत के काम से सुशोभित सुन्दर भोंपड़े बने थे। नगैर के पास ही सिप्ता नदी बहती थी।

इसके खलावा उस नगर के निवासी बड़े ही मालदार थे। नगर में सभागृह, छात्रावास, रहटवाले कुँए, प्याऊ, पुल, छादि भी बने थे। यहाँ के लोग ईमानदार, होशियार, अनेक देशों की भाषाओं और लिपियों को जाननेवाले, वीर, हास्यप्रिय, धर्मज्ञ, द्यतिथि-सत्कार-परायण, साफ सुथरे रहनेवाले, सच्चे, सुखी, पुराण, इतिहास और कथा कहानियों से प्रेम रखने वाले थे। साथ ही वे लोग जुए का भी शौक रखते थे। नगर में सदा ही कोई न कोई उत्सव होता रहता था।"

इस वर्णन में सम्भव है बहुत कुछ अतिशयोक्ति हो। फिर भी इतना तो मानना ही होगा कि भारत के मध्य भाग में अवस्थित होने के कारण इस नगरी का सम्बन्ध भारत के दक्तिणी और पश्चिमो दोनों भागों से था और इसी से यह व्यापार का केन्द्र होने के कारण समृद्धि-शालिनी हो रही थी।

हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद उसका राज्य छिन्न भिन्न हो गया था। इससे श्रनुमान होता है कि उस समय मालवे पर कन्नौज वालों का श्रिधकार हो गया होगा।

इसके बाद जिस समय काश्मीर नरेश लिलतादित्य ने कन्नोज नरेश यशोवर्मा को हराया, उसी समय उसने ऋवन्ति (पूर्वी-मालवे) पर भी विजय प्राप्त की थी।

कविवाक्पितराजश्रीभवभृत्यादिसंवितः ।
 जितो ययौ यशोवर्मा तद्गुणस्तुर्तिविन्दताम् ॥१४४॥
 क क क क
 विशासां दशनश्रेणयस्तस्याविन्तषु दन्तिनाम् ।
 महाकालिकरीटेन्दुज्योत्स्नया खिण्डताः परम् ॥१६३॥
 ( राजतरंगिणी, तरंग ४ )

वी० ए० स्मिथ इस घटना का समय वि० सं० ७६७ (ई० स०

इसके बाद वि० सं० ८५० (ई० सं० ८००) के करीब जिस समय पालवंशी नरेश धर्मपाल ने कन्नौज विजय कर वहाँ की गद्दी पर इन्द्रायुध के स्थान पर चक्रायुध को बिठाया उस समय श्रवन्तिवालों ने भी उसे स्वीकार किया था। इससे श्रनुमान होता है कि शायद उस समय भी मालवे का सम्बन्ध कन्नौज से रहा हो।

दिचिए के राष्ट्रकूट नरेश गोविन्दराज तृतीय के श० सं० ७३० (वि० सं० ८६५=ई० स० ८०८ के दानपत्र से प्रकट होता है कि उसने भी उक्त वर्ष के पूर्व मालवे को जीता था।

इसकी पुष्टि श० सं० ७३४ (वि० सं० ८६९ ई० स० ८१२) के लाट नरेश राष्ट्रकूट कर्कराज के दान पत्र से भी होती है। उसमें लिखा है कि उसने गौड़ देश विजयी गुर्जर नरेश से मालवे की रत्ना की थी।

इन अवतरणों से प्रकट होता है कि मालने पर कुछ समय के लिये दिन्न के राष्ट्रकूटों का आधिपत्य भी रहा था। परन्तु इसके बाद ही कन्नौज विजयी नागभट द्वितीय द्वारा मालने के दुर्ग का विजय करना लिखा मिलता है। <sup>9</sup>

इस प्रकार मालव देश पर, श्रनेक वंशों का राज्य रहने के बाद, वि० सं० ९०० (ई० सं० ८४३) के करीब, परमारों का श्रिधकार हुआ होगा।

इस वंश के अवें राजा मुझ (वाक्पित राज) का देहान्त वि० सं० १०५० श्रोर १०५४ (ई० सं० ९९३ श्रोर ९९७) के बीच हुश्रा था। इस लिये प्रत्येक राजा का २० वर्ष राज्य करना मानकर, वि० सं० १०५०

१ ग्वालियर की प्रशस्ति ।

<sup>(</sup> आर्कियालॉजिकल सर्वे आफ इंग्डिया की ई० स० १६०३--- ४ की वार्षिक रिपोर्ट ए० २८१ )

(ई० स० ९९३) में से ६ राजात्रों के १२० वर्ष निकाल देने से भी इस वंश के प्रथम राजा उपेन्द्र (कृष्णराज) का समय वि० सं० ९१० से ९३० (ई० स० ८५३ से ८७३) के करीब ही आवेगा।

१ कृष्ण ( उपेन्द्र ), २ वैरिसिंह, ३ सीयक, ४ वाक्पतिराज, ४ सिन्धु-राज श्रीर ६ भोज।

तब केवल उदयपुर (ग्वालियर) की (ई० स० की १२वीं शताब्दी की ) प्रशस्ति में वाक्पतिराज के बाद और सिन्धुराज के पहले फिर से ४ वैरिसिंह, ६ सीयक, श्रीर ७ वाक्पतिराज के नाम जिसे देखकर सिन्धुराज के बड़े भ्राता वाक्पतिराज ( मुक्त ) को इस वंश का चौथा नरेश मानने के बदले सातवाँ नरेश मान लेना उचित नहीं है। ( नागपुर की प्रशस्ति में इनकी वंशावली वैरिसिंह से ही मिलती है। ) इसी अनुमान के आधार पर वे कृष्याराज ( उपेन्द्र ) का समय ई० सं० ६१० से ६३० ( वि० सं० ६६७ से ६८७ ) के करीब तक मानते हैं। उनका धनुमान है कि कन्नौज के प्रतिहार नरेश महीपाल के समय दिश्वण के राष्ट्रकृट नरेश इन्द्रराज तृतीय के हमले के कारण जिस समय प्रतिहार राज्य शिथिल पड़ गया उसी समय उनके सामन्त क्रव्याराज ने स्वाधीन होकर मालवे के स्वतंत्र परमार राज्य की स्थापना की होगी।

परन्तु यह भी सम्भव है कि उपेन्द्र (कृष्णराज) से वाक्पतिराज प्रथम तक ये खोग कब्रीजवालों के अधीन रहे हों और वैरिसिंह दिसीय के समय से ही जिसने अपने छोटे भाई इंबरसिंह को बागड़ का इलाक़ा जागीर में दिया था पहले पहल स्वतन्त्र हुए हों। तथा इसी से तिलकमअरी भादि

<sup>े</sup> डाक्टर बूलर मालवे के परमारों के राज्य का प्रारम्भ ई० स० ८०० (वि० सं० ८१७) के श्रास-पास से मानते हैं। श्रीयुत सी० वी० वैद्य का मत है कि, जब मुझ ( वाक्पतिराज ) श्रीर भोज के दानपन्नों में इस वंश के नरेशों की वंशावली इस प्रकार मिलती है :--

में इससे पूर्व के नामों के साथ ही उपेन्द्र (कृष्णराज) का नाम भी छोड़ दिया गया हो।

इसके श्रलावा इससे मिलते हुए एक ही वंश के एकाधिक नरेशों के एक से नामों के उदाहरण दिच्छा श्रीर लाट के राष्ट्रकूटों की वंशाविलयों में भी मिलते हैं।

वैद्य महाशय का यह भी कहना है कि प्रतापगढ़ से मिले वि० सं० १००३ (ई० स० १४६) के एक लेख से (ऐपिब्राफ्रिया इण्डिका, भाग १४, ए० १८१-१८६) ज्ञात होता है कि चाहमान इन्द्रराज के बनवाए सूर्य मन्दिर के लिये, दामोदर के पुत्र माधव ने श्रपने स्वामी की श्राज्ञा से एक गाँव दान दिया था। यह माधव श्रपने को विद्या ( महेन्द्रपाल द्वितीय ) की तरफ़ से नियत किया हुआ उज्जैन का दण्डनायक प्रकट करता है। यह दान भी उज्जैन में ही दिया गया था।

ऐसी हालत में उस समय तक मालवे के परमार नरेशों का किसी श्रंश तक कन्नौज के प्रतिहारों के श्रधीन रहना श्रवस्य मानना होगा।

### मालव जाति श्रोर उसका चलाया विक्रम संवत्।

मालवे के प्राचीन इतिहास का वर्णन करने के बाद यहाँ पर मालव जाति का भी कुछ उल्लेख करदेना श्रनुचित न होगा।

प्राचीन काल में 'मालव' नाम की एक जाति अवन्ति प्रदेश (मध्य-भारत) में रहती थी, और सम्भवतः इसी जाति के निवास के कारण उक्त प्रदेश का नाम मालवा पड़ गया था।

कर्कोटक (जयपुर राज्य) से कुछ ऐसे सिक्के मिले थे, जिन पर 'मालवानां जय' लिखा हुआ था। विद्वान लोगों ने उन सिक्कों को वि० सं० पूर्व १९३ से वि० सं० ३०७ (ई० स० पूर्व २५० से ई० स० २५०) के बीच का अनुमान किया है। इससे ज्ञात होता है कि सम्भवतः ये सिक्के मालव जाति ने अपनी अवन्ति देश की विजय के उपलच्च में ही चलाए होंगे, और उसी समय अपने नये संवत् की भी स्थापना की होगी। आधुनिक ऐतिहासिकों के मतानुसार इनका यह संवत् प्रचलित होने के बाद ८९७ वर्ष तक तो मालव संवत्

9 किनगहाम का श्रनुमान है कि ग्रीक लेखकों ने पंजाब की जिस 'मन्नोई' जाति का उल्लेख किया है वही ईसा की पहली शताब्दी के करीब राजपुताने की तरफ़ से होकर मालवे में जा बसी थी।

<sup>२</sup> शिला लेखों में मिले मालव संवत् के कुछ उदाहरण दिये जाते हैं:—

(क) 'श्रीमांलवगणाम्नाते प्रशस्तकृतसंक्षिते एकषण्ट्यधिके प्राप्ते समाशतन्त्रतृष्ट्ये। श्रयांत् मालव संवत् ४६१ बीतने पर।

1

ही कहाता रहा। परन्तु फिर विक्रम संवत् के नाम से प्रसिद्ध हो गया

- ( मन्दसीर से मिला नरवर्मा का लेख--ऐपिग्राफ्रिया इण्डिका, भाग १२, ए० १२०)
  - (ख) 'मालवानां गणस्थित्या याते शतचतुष्टये । त्रिनवत्यधिके-ब्दानां' ।

श्चर्यात्-मालवगणों के चलाए संवत् ४१३ के बीतने पर ।

- (मन्दसीर से मिला कुमारगुप्त प्रथम के समय का लेख—'गुप्ता इन्सिक्रपशन्स, पृ॰ ८३।)
- (ग) 'संवत्सरशतैर्यातैः सपंचनवत्यग्गतैः सप्तभिर्मालवेशानां'। प्रयात्—मालव (देश या जाति के नरेशों के) संवत् ७६४ के बीतने पर।
- (कण्स्वा—कोटा के पास—से मिला शिवमन्दिर का लेख—इिग्ड-बन ऐखिटकेरी भा० १६, पृ० ४६)

यद्यपि धिनिकि (काठियावाड़) से मिले ७१४ के लेख में संवत् के साथ विक्रम का नाम जुड़ा है:---

"विक्रम संवत्सरशतेषु सप्तसु चतुर्थनवत्यधिकेष्वंकतः ७६४ कार्तिकमासापरपद्मे श्रमावास्यायां श्रादित्यवारे ज्येष्ठानद्मत्रे रविष्रहण पर्वणि।"

#### ( इचिडयन ऐचिटकेरी, भाग १२ ए० १४४ )

तथापि उस दिन रिववार, ज्येष्ठा नस्त्र और सूर्यंग्रहण का सभाव होने और उस लेख की लिपि के उस समय की लिपि से न मिलने से डाक्टर फ़स्तीट:और कीलहार्न उसे जाली बतलाते हैं।

> भ क्षेत्रों में मिला सब से पहला विक्रम संवत् का उल्लेख— 'वसुनवश्रष्टीवर्षा गतस्य कालस्य विक्रमाख्यस्य'।

समुद्रगुप्त के इलाहाबाद वाले लेख में उसका इसी मालव जाति से कर वसूल करना लिखा है।

श्चर्थात्—विक्रम संवत् के ८१८ वर्ष बीतने पर ।

( धौलपुर का चौहान चयडमहासेन का लेख—इविडयन ऐविटकेरी भाग १६, ए० ३४)

डाक्टर कीलहार्न का श्रनुमान है कि ईसवी सन् १४४ (वि० सं० ६०१) में मालवे के प्रतापी राजा यशोधमां ने करूर (मुलतान के पास) में हूण नरेश मिहिरकुल को हराकर विक्रमादित्य की उपाधि धारण की श्रीर उसी समय पूर्व प्रचलित मालव सं० में १६ वर्ष जोड़कर उसे ६०० वर्ष का प्रराना घोषित कर दिया। साथ ही उसका नाम बदलकर मालव संवत के स्थान पर विक्रम संवत् रख दिया।

परन्तु एक तो यशोधमां के विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण करने का उल्लेख कहीं नहीं मिलता। दूसरा एक प्रतापी राजा श्रपना निज का संवत् न चलाकर दूसरे के चलाए संवत् का नाम बदलने के साथ ही उसमें १६ वर्ष जोड़कर उसे ६०० वर्ष का पुराना सिद्ध करने की चेष्टा करे यह भी सम्भव प्रतीत नहीं होता। तीसरा श्रीयुत सी० वी० वैद्य ने श्रलबेरूनी के श्राधार पर करूर के युद्ध का ई० स० १४४ (वि० सं० ६०१) से बहुत पहले होना सिद्ध किया है।

मिस्टर वी॰ ए॰ स्मिथ भी इस घटना का समय ई॰ स॰ ४२८ (वि॰ सं॰ ४८४) के करीब मानते हैं।

डाक्टर प्रलीट कनिष्क को विक्रम संवत् का चलानेवाला मानते हैं। परम्तु बह भी श्रनुमान ही है। मिस्टर वी० ए० स्मिथ श्रीर सर भग्रडारकर का श्रनुमान है कि गुप्तवंशी चन्द्रगुप्त द्वितीय ने, जिसकी उपाधि 'विक्रम।दित्य' श्री, इस मालव संवत् का नाम वदलकर विक्रम संवत् रख दिया था। परन्तु जब एक तो स्वयं चन्द्रगुप्त के पूर्वजों का चलाया गुप्त संवत् उस समय श्रीर उसदे बाद सक भी प्रचलित था, दूसरा चन्द्रगुप्त द्वितीय के बाद भी करीब ४०० वर्षों तक विक्रम संवत् का नाम मालव संवत् ही लिखा जाता था, तब समक में नहीं श्राता कि यह मत कहाँ तक ठीक हो सकता है?

इसके श्रतावा यह भी सिद्ध नहीं होता कि चन्द्रगुप्त द्वितीय ही सब से पहला विक्रमादित्य के नाम से प्रसिद्धि प्राप्त करनेवाला था; क्योंकि श्रान्ध-यंशी नरेश हाल (शालिवाहन) की, जिसका समय स्वयं वी० ए० स्मिथ के मतानुसार ई० स० ४० (वि० सं० १०७) के करीब श्राता है, बनाई प्राचीन मराठी भाषा की 'गाथा सप्तशती' में यह गाथा मिलती है:—

> संवाहणसुहरसतोसिएण देन्तेण तुहकरे लक्ष्वं। चललेण विक्रमाद्दश्चचित्र्यमणुसिक्षित्र्यं तिस्सा॥ (गाथा ४६४, स्टो॰ ६४)

संस्कृतच्छाया---

संवाहन-सुखरसतोषितेन ददता तवकरे लक्तम्। चरणेन विक्रमादित्यचरितमनुशिक्तितं तस्याः॥

इससे उस समय के पूर्व भी विक्रमादित्य का, जो एक प्रसिद्ध दानी था, होना प्रकट होता है।

इसी प्रकार (सर भगडारकर के मतानुसार) हाल (सातवाहन) ही के समय की बनी महाकवि गुणाड्य-रचित पैशाची भाषा की 'वृहत्कथा' नामक पुस्तक में भी विक्रमादित्य का नाम श्राया है। इससे भी उपर्युक्त कथन की ही पुष्टि होती है।

यद्यपि 'बृहत्कथा' नामक ग्रन्थ श्रमी तक नहीं मिला है, तथापि उसका 'कथा सरित्सागर' नाम का संस्कृतानुवाद, जो सोमदेव भट्ट ने विक्रम की बारहवीं शताब्दी\* में तैथार किया था, प्राप्त हो

<sup>\*</sup> यह श्रनुवाद सोमदेव ने कारमीर नरेश श्रनन्तराज के समय (वि॰ सं॰ १०७४ श्रीर ११३७ = ई० स० १०२८ श्रीर १०८० के बीच उसकी विदुषी रानी सूर्यवती की श्राज्ञा से बनाया था। इसके २४ इज़ार श्रोकों \* में गुयाका रचित १ आख रक्षोकों की बृहक्कथा का सार है।

चुका है । उसके खंबक ६ तरंग ? में उजीन नरेश विक्रमसिंह का उल्लेख है।

कल्ह्या की बनाई राजतरंगिया में भी शकारि विक्रमादित्य का उल्लेख मिस्ता है।

इतिहास से प्रकट होता है कि ईसवी सन् से करीब १४० (वि॰ सं॰ से ६३ ) वर्ष पूर्व शक लोग उत्तर-पश्चिम की तरफ़ से भारत में श्राए थे। उनकी एक शास्ता ने श्रपना राज्य मथुरा में श्रीर दूसरी ने काठियावाइ में स्थापित किया था। यद्यपि वृसरी शाला के शकों (चत्रपों) को चन्द्रगुप्त द्वितीय ने हराया था, तथापि पहली (मथुरा की) शाला का विक्रम संवत् के प्रारम्भ के निकट (इ० स० से ४७ वर्ष पूर्व ) से ही कुछ पता नहीं चलता। ऐसी हालत में सम्भव है शकों की उस शाखा के राज्य की समाप्ति मालव-नरेश विक्रमादित्य ने ही की हो, श्रीर उसी की यादगार में श्रपना नया सैवत् चलाया हो। यह तो मानी हुई बात है कि मालव जाति के लोगों का एक गग राज्य (Oligarchical) था। सम्भव है, विक्रमादित्य के उसका मुखिया ( President ) होने के कारण उसका चलाया संवत् पहले पहल मालव श्रीर विक्रम दोनों नामों से प्रसिद्ध रहा हो. परन्तु कालान्तर में मालव जाति के प्रभाव के घटजाने श्रीर दन्तकथाश्रों श्रादि के कारण विक्रम का यश खुब फैल जाने से लोगों ने इसे मालव संवत् के स्थान में विक्रम संवत् कहना ही उचित समम लिया हो। परन्तु फिर भी इस विषय में श्रभी निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता।

इस संवत् का प्रारम्भ कलियुग संवत् के ३०४४ वर्ष वाद हुआ था। इसका श्रीर शक संवत् का अन्तर १३४ वर्ष का श्रीर इसका श्रीर ईसवी सन् का अन्तर करीब ४७ वर्ष का है। इस लिये विक्रम संवत् में ३०४४ वर्ष जोड़ने से कलियुग संवत्, तथा उस में से १३४ वर्ष निकालने से शक संवत् और ४६ या ४७ घटाने से ईसवी सन् श्रा जाता है।

् उत्तरी भारत वाले इसका प्रारम्भ, चैत्र शुक्का १ से, श्रीर दिचणी

भारत वाले, कार्तिक शुक्का १ से मानते हैं। इससे उत्तरी विक्रम संवद का प्रारम्भ दिल्ली विक्रम संवद से ७ महीने पूर्व ही हो जाता है। इसी प्रकार उत्तरीभारत में इसके महीनों का प्रारम्भ कृष्णपत्र की १ से होकर उनका अन्त शुक्कपत्र की १४ को होता है। परन्तु दिल्ली भारत में महीनों का प्रारम्भ शुक्क पत्र की १ को और अन्त कृष्णपत्र की ३० को माना जाता है। इसी से उत्तरी भारत के महीने पूर्णिमान्त और दिल्ली भारत के अमान्त कहलाते हैं।

इसके श्रलावा यद्यपि दोनों स्थानों के प्रत्येक मास का शुक्क पच एक ही रहता है, तथापि उत्तरी भारत का कृष्ण पच दिच्छी भारत के कृष्ण पच से एक मास पूर्व श्राजाता है। श्रर्थात् जब उत्तरी भारतवालों का वैशाख कृष्ण होता है तो दिच्छी भारतवालों का चैत्र कृष्ण समका जाता है। परन्तु उनके यहाँ महीने का प्रारम्भ शुक्क पच की १ से मानने के कारण शुक्कपच में दोनों का वैशाख शुक्क श्राजाता है।

पहले काठियावाइ, गुजरात श्रीर राजपूताने के कुछ भागों में विक्रम संवत् का प्रारम्भ श्रापाढ शुक्क १ से भी माना जाता था जैसा कि श्रागे के श्रवतरणों से सिंद्ध होगा:—

(क) "श्रीमन्तृपविक्रमसमयातीतश्चाषाढादि संवत् १४४४ वर्षे शाके १४२० माघमासे पंचम्यां"

भ्रदालिज (भ्रहमदाबाद ) से मिला लेख (इरिडयन ऐरिटक्वेरी, भाग १८, पृ० २४१ )

(ख) "श्री मन्नुपविक्रमार्क्याज्यसमयातीत संवत् १६ श्राषाढि २३ वर्षे (१६२३) शाके १४८८"

डेसा ( इंगरपुर ) से मिला लेख

राजपूताने के उदयपुर राज्य में विक्रम संवत् का प्रारम्भ श्रावण कृष्ण १ से माना जाता है।

इसी प्रकार मारवाद प्रान्त के सेठ साहुकार भी इसका प्रारम्भ उसी दिन से मानते हैं।

# राज भोज के पूर्व की भारत की दशा।

इससे पहले मालवे का संचित्र इतिहास दिया जा चुका है। इस ष्टाध्याय में भोज के पूर्व के भारत की दशा का संचित्र विवरण लिखा। जाता है।

सम्राट् श्रशोक के समय से ही भारतवर्ष में बौद्ध धर्म का प्रचार हो गया था। यद्यपि बीच बीच में शुङ्ग श्रौर गुप्त वंशी नरेशों के समय राज्य की तरफ से वैदिक धर्म के फिर से उत्तेजना मिली थी तथापि उस में स्थिरता न होने से सर्व साधारण का श्रनुराग बौद्ध धर्म के प्रति श्रधिकांश में वैसा ही बना रहा। पहले पहल वि० सं० ७५७ ई० स० ७०० के करीब कुमारिल ने श्रौर इसके बाद वि० सं० ८५७ (ई० स० ८००) के करीब शङ्कर ने बौद्धमत के स्थान पर फिर से वैदिक मत की स्थापन करने की चेष्टा की। इससे बौद्ध धर्म के बड़ा धका लगा श्रौर लोगों की सहानुभूति बौद्ध धर्म के श्रनुयायी श्रन्य जाति के नरेशों की तरफ से हटकर फिरसे पुराने चित्रय राजवंशों की तरफ हो गई। यही कारण था कि वे लोग राजनैतिक रङ्गभूमि में एक वार फिर श्रपना कार्य करते हुए दिखाई देने लगे। बौद्धमत का स्थान पश्चदंवों (शिव, विष्णु, गण्पति, देवी श्रौर सूर्य) की उपासना ने लिया। परन्तु उस समय के उपासक श्राजकल के उपासकों की तरह एक दूसरे से द्वेष नहीं रखते थे।

यद्यपि वैदिक मत के फिर से प्रचार होने के कारण जितना धका बौद्धमौत के लगा था उतना जैनमत के नहीं लगा, तथापि उसमें भी बहुत कुछ शिथिलता आगई थी और वे सर्व साधारण लोग, जो अब तक बौद्ध और जैन धर्म के प्रंथों के पठन पाठन के लिये प्राकृत के अप- नाते चले आते थे, श्रव से वैदिक अथवा पौराणिक मंथों की जानकारी के लिये संस्कृत के। अपनाने लगे परन्तु जब व्याकरण के नियमों आदि के कारण उन्हें इस कार्य में कठिनता प्रतीत होने लगी, तब उन्होंने अनेक प्राकृत और प्रादेशिक शब्दों के मिश्रण से धीरे धीरे प्रान्तिक भाषाओं के। जन्म देना प्रारम्भ करिंद्या।

श्रीयुत सी० वी० वैद्य का श्रानुमान है कि वि० सं० १०५७ (ई० स० १०००) तक प्राकृत से उत्पन्न हुई महाराष्ट्री, शौरसेनी, मागधी श्रौर पैशाची भाषात्रों का स्थान मराठी, हिन्दी, बंगला श्रौर पंजाबी भाषाएँ लेने लगी थीं। इसी प्राकर दिल्ला की तामील, मलयालं, तेलेगु, कनारी, श्रीदि भाषाएँ भी श्रीस्तित्व में श्रा गई थीं।

उस समय प्रान्त भेद या श्रसवर्ण विवाह से उत्पन्न हुई उपजा-तियों का श्रस्तित्व बहुत कम था। भारतवर्ष भर के ब्राह्मण, चित्रय श्रौर वैश्य एक ही समभे जाते थे। ये लोग सवर्ण विवाह के साथ साथ श्रनु-लोम विवाह भी कर सकते थे। ऐसे श्रनुलोम विवाहों की सन्तान माता के वर्ण की मानी जाती थी। उस समय ब्राह्मणों की पहचान उनके गोत्र श्रौर उनकी शाखा से ही की जाती थी।

इन्नखुर्दाद्वा ने हि० स० ३०० (वि० सं० ९६९ = ई० स० ९१२) के करीब 'किताबुल मसालिक वडल ममासिक' नामक पुस्तक

<sup>े</sup> लाट (दिश्वण-गुजरात) की भाषा से ही आधुनिक गुजराती का जन्म माना जाता है।

र श्रातमस्दी ने हि॰ सं॰ ३३२ (वि॰ सं॰ १००१ = ई॰ सं॰ १४४) में तिली श्रपनी 'मुरूजुत ज़हब' नामक पुस्तक में मानकीर (मान्य-खेट) के राष्ट्रकूटों के यहाँ की भाषा का नाम 'कीरिया' तिला है।

<sup>(</sup> ईलियट्स हिस्ट्री भाफ्र इविडया, भा० १ प्र०.२४ )

<sup>&</sup>lt;sup>३</sup> ईसवी सन् की १८ वीं शताब्दी में उत्पन्न हुए ब्राह्मण राजशेखर का विवाह चाहमान वंश की चत्रिय कन्या से हुआ था।

लिखी थी। उसके लेख से प्रकट होता है कि उस समय हिन्दुस्तान में कुल मिलकर नीचे लिखी सात जातियाँ थीं :—

- १ साब्फ्रीन्त्रा--यह सब से उच्चजाति मानी जाती थी, श्रौर राजा लोग इसी जाति से चुने जाते थे। (श्रीयुत सी० वी० वैद्य इस शब्द को 'सुत्तत्रिय' का बिगड़ा हुन्ना रूप मानते हैं।)
- २ ब्रह्म-ये शराब बिलकुल नहीं पीते थे।
- ३ कतरीश्र—ये शराब के केवल तीन प्याले तक पी सकते थे। ब्राह्मण लोग इनकी कन्यात्रों के साथ विवाह करलेते थे। परन्तु वे अपनी कन्याएँ इन्हें नहीं देते थे। (यह शब्द 'चत्रिय' का बिगड़ा हुआ रूप प्रतीत है।ता है। <sup>२</sup>)
- ४ सूद्रिश्रा—ये खेती करते थे।
- ५ बैसुरा—ये शिल्पी ऋौर व्यापारी होते थे।
- ६ संडालित्रा—ये नीच काम किया करते थे। (यह शायद चांडाल का बिगड़ा हुआ रूप हो।)
- लहूड़—ये लोग कुशलता के कार्य दिखला कर जनता के प्रसन्न किया
   करते थे ख्रौर इनकी स्त्रियाँ शृंगार-प्रिय होती थीं। (शायद
   ये लोग नट, आदि का पेशा करनेवाले हों)

र सम्भव है उस समय खेती। करने वाले चित्रयों का एक जत्था प्रलग ही बनगया हो। मारवाद में इस समय भी यह कहावत प्रचलित है कि 'जोध-पुर में राज करे वे जोधाही दूजा' श्रर्थात् जोधपुर बसाने वाले राव जोधजी के श्रम्य साधारण वंशज उन्हीं के वंशज जोधपुर नरेशों की समतानहीं कर सकते।

<sup>े</sup> इलियट्स हिस्ट्री श्रॉफ इविडया, भा० १ ए० १६-१७। (वहीं पर भारत में कुल ४२ संप्रदायों का होना भी लिखा है।) मैंगैस्थनीज़ ने भी श्राज से २२ सौ वर्ष पूर्व के श्रपने भारतीय विवरण में इनसे मिलती हुई सात जातियों का वर्णन किया है।

इब्नखुर्दादबा एक विदेशी ( श्राव ) श्रीर भिन्न संस्कृति का पुरुष था। इसीसे उसने ब्राह्मण, चित्रय, वैश्य श्रीर श्रूद्रों के क्रम के समभने में भूल की हो तो श्राश्चर्य नहीं। इस श्रनुमान की पुष्टि व्यापारी सुले-मान की हि० स० २३७ (वि० सं० ९०९=ई० स० ८५२) में लिखी 'सल्सिला तुत्तवारीख' नाम की पुस्तक से भी होती हैं।

उसमें लिखा है :--

"भारतीय राज्यों में सबसे उच्च एक ही वंश समका जाता है। इसी के हाथ में शिक्त रहती है। राजा अपने उत्तराधिकारी के नियत करता है। इस वंश के लोग पढ़े लिखे और वैद्य होते हैं। इनकी जाति अलग ही है और इनका पेशा दूसरी जाति के लोग नहीं कर सकते।"

परन्तु वास्तव में द्विजातियों (ब्राह्मण्, चित्रय श्रीर वैश्यों) में एक दूसरे का पेशा श्रपनाने में विशेष बाधा नहीं थीं।

अलमसऊदी के लेख<sup>र</sup> से प्रकट होता है कि —"अन्य कृष्ण वर्ण के लोगों से हिन्दू लोग बुद्धि, राज्य प्रणाली, उच्च विचार, शक्ति, और रंग में श्रेष्ठ थे।"

उसी के लेख से यह भी ज्ञात होता<sup>3</sup> है कि—"हिन्दू शराब नहीं पीते थे श्रीर पीनेवालों से घृणा करते थे। इसका कारण धार्मिक बाधा न होकर शराब से होनेवाला विचार शिक का हास ही सममा जाता था। यदि उस समय के किसी राजा का मिद्रा सेवन करना सिद्ध हो जाता था तो उसे राज्य से हाथ धोना पड़ता था, क्योंकि उस समय के भारत वासियों का मत था कि राजा की मानसिक शिक पर शराब का श्रसर हो जाने से उसकी राज्य करने की शिक का लोप हो जाता है।"

१ ईलियट्स हिस्ट्री चॉफ इंग्डिया, भा० १, ५० ६।

र ईतियट्स हिँस्ट्री घॉफ्र इचिडया, भा० १, ए० २०।

<sup>&</sup>lt;sup>३</sup> ईिलपट्स हिस्ट्री ऑफ़ इंग्डिया, भा० १, ए० २०।

यद्यपि उन दिनों वैदिक धर्म का प्रभाव बढ़ा चढ़ा था, तथापि बौद्ध श्रौर जैनमत के संस्कारों के कारण लोग जीविह सा श्रौर मांस भन्नण से परहेज करते थे। परन्तु यज्ञ श्रौर श्राद्ध में इसका निषेध नहीं सममा जाता था। श्री ब्राह्मण लोग गाय के दूध के सिवाय बकरी श्रादि का दूध श्रौर लहसुन, प्याज श्रादि नहीं खाते थे। सारे ही द्विज (ब्राह्मण, न्नत्रिय श्रौर वैश्य) एक दूसरे के हाथ का भोजन करने में परहेज नहीं करते थे। साथ ही सच्छुद्रों के हाथ का भोजन भी प्राह्म सममा जाता था।

सिंध श्रीर मुलतान के। छोड़ कर, जहाँ मुसलमानों का प्रभाव पड़ चुका था, श्रन्य प्रदेशों के भारतीय लोग बहुधा उष्णीप उत्तरीय श्रीर श्रधोवस्त्र (साफा, दुपट्टा श्रीर धोती) ही पहनते थे। परन्तु विदेशियों के सम्बन्ध के कारण पायजामा चोला श्रीर बाहोंवाली बंडी का प्रचार, भी हो चला था। स्त्रियाँ कंचुकी, साड़ी या लहुँगा पहनतीं थीं।

श्रार्य नरेशों में से यदि एक नरेश दूसरे पड़ौसी नरेश पर विजय प्राप्त करता था ते। उसी नरेश के। या उसके वंश के किसी श्रन्य व्यक्ति के। वहाँ का श्रिधिकर सौंप देता था। ३ हाँ विजेता इसकी एवज में उससे

वश्यास-स्मृति में लिखा है:—
नाश्नीयाद् ब्राह्मणोमांसमिनयुक्तः कथंचन ।
क्रतौ श्राद्धे नियुक्तो वा श्रनश्चन पतित द्विजः ॥
मृगयोपाजितं मांसमभ्यर्च्यपितृदेवताः ।
क्वित्रयो द्वादशोनं तत्कीत्वा वैश्योपि धर्मतः ॥

व्यास-स्मृति में लिखा है:— धर्मेणान्योन्यभोज्यात्राः द्विजास्तु विवितान्वयाः । नापितान्वयमित्रार्द्धसीरिणो दासगोपकाः ॥ शृद्धाणामप्यमीषां तु भुक्त्वान्नं नैव दुष्यति ।
३ श्रवुजर्द्द के लेख से भी इसकी पुष्टि होती है ।

( ईलियट्स हिस्ट्री ऑफ इंग्डिया, भा॰ १, ए॰ ७ )

कर के रूप में एक उचित रकम अवश्य ठहरा लेता था। परन्तु श्रमार्य (द्रविड़) लोगों में यह प्रथा नहीं थी।

श्चरब व्यापारी सुलैमान के लेख से प्रकट होता है कि भारतीय नरेशों के पास बड़ी बड़ी सेनाएँ रहती थीं। परन्तु उनकी वेतन नहीं दिया जाता था। राजा लोग धार्मिक युद्ध के समय ही उन्हें एकत्रित किया करते थे। ये सैनिक लोग उस समय भी राजा से बिना कुछ लिए ही श्चपने निर्वाह का प्रबन्ध श्चाप करते थे।

इससे अनुमान होता है कि सम्भवतः उन सैनिकों के। ऐसे कार्यी के लिए वंश परम्परागत भूमि मिली रहती थी। परन्तु दक्षिण के राष्ट्र-कूटों, कन्नौज के प्रतिहारों और बंगाल के पालों के यहाँ वेतन भोगी सेना भी रहती थी। ऐसी सेनाओं में देशी और विदेशी दोनों ही रैनिक भरती हो सकते थे। सेना में अधिकतर हाथी, सवार और पैदल ही रहते थे और उस समय के राजा लोग अक्सर एक दूसरे से लड़ते रहते थे।

राजा लोग खेती की उपज का छठा श्रौर व्यापार की श्राय का पचासवाँ भाग कर के रूप में लेते थे।

उस समय काबुल से कामरूप श्रीर कोंकन तक श्रधिकतर चित्रय जाति के नरेशों का ही श्रधिकार था।

प्रबन्ध के सुभीते के लिये वे श्रपने राज्य को कई प्रदेशों में बांट देते थे, जिन्हें भुक्ति (जिला), मंडल (तालुका), विषय (तहसील), श्रादि कहते थे।

इसो प्रकार राज्य प्रबन्ध के लिये श्रानेक राज-कर्मचारी नियुक्त किए जाते थे, जो राष्ट्रपति (सूबेदार), विषय पति (तहसीलदार), महत्तर (गाँव का मुखिया), पृट्टकिल (पटेल), श्रादि कहाते थे।

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> ईिलयट्स हिस्ट्री श्राफ़ हिराडया, भा० १, ५० ७।

### भोज के समय की भारत की दशा।

#### यवन आक्रमण

राजा भोज के गद्दी पर बैठने के पूर्व से ही भारत के इतिहास में एक महान् परिवर्तन होना प्रारम्भ हो गया था। वि० सं० १०३४ (ई० स० ९७७) में गजनी के सुलतान श्रव्यू इसहाक के मरने पर उसका सेनापित (श्रीर उसके पिता श्रव्यमगीन का तुर्की जाति का गुलाम) श्रमीर सुबुक्तगीन गजनी के तख्त पर बैठा। इसके बाद उसी वर्ष उसने श्रपने पुत्र सुलतान महमूद को साथ लेकर हिन्दुस्तान पर चढ़ाई की। उस समय सरहिंद से लमगान श्रीर मुलतान से काश्मीर तक का प्रदेश भीमपाल के पुत्र जयपाल के श्रिष्ठिकार में था श्रीर वह भिटएडा के किले में निवास करता था। यद्यपि एक बार तो जयपाल ने श्रागे बढ़ सुबुक्तगीन की सेना का बड़ी बीरता से सामना किया, तथापि श्रन्त में उसे हार मानकर सन्धि करनी पड़ी। श्रमीर सुबुक्तगीन ने श्रपने पुत्र

° 'फत्दुलबुलदान' में लिखा है कि जुनैद ने उज्जैन पर सेना भेजी श्रीर हबीद को सेना सहित मालवे की तरफ्र भेजा। इन लोगों ने उक्त प्रदेशों को खूब रौंदा।

( इलियट् का श्रनुवाद, भा० १, ए० १२६ )

यह घटना हि० स० १०४, (वि० सं० ७८१ = ई० स० ७२४) के करीब की है।

र तारीख़ फ़रिश्ता में जयपाल को ब्राह्मण लिखा है। ( ब्रिग्ज़ का श्रनुवाद, भा० १, ५० १४) महमूद की इच्छा के विरुद्ध होते हुए भी उस सन्धि को स्वीकार कर लिया।

इस सन्धि की एवज में राजा ने सुबुक्तगीन को ५० हाथी और बहुत सा द्रव्य देने का वादा किया था। इसमें से कुछ तो उसी समय दे दिया गया और कुछ के लिये उसने लाहोर से भेजने का वादा कर सुबुक्तगीन के आदमी अपने साथ ले लिये। इन साथ चलनेवालों की प्राण-रत्ता का विश्वास दिलाने को राजा ने भी अपने कुछ आदमी अमीर के पास छोड़ दिए थे। परन्तु लाहोर पहुँचते ही राजा ने (अमीर को गजनी की तरफ गया समक ) उन साथ में आए हुए यवनों को केंद्र कर दिया।

फरिश्ता लिखता है कि—उस समय हिन्दुस्तान के राजाओं के यहाँ ऐसे कामों पर विचार करने के लिये सभा की जाती थी और उसी के निश्चयानुसार सब काम होता था। सभा में ब्राह्मण राजा की दाहिनी और और चत्रिय गाँई ओर स्थान पाते थे।

परन्तु राजा ने सभासदों का कहना न माना। जब सुबुक्तगीन को (गजनी में) यह समाचार मिला तब उसने इसका बदला लेने के लिये तत्काल जयपाल पर चढ़ाई करदी। यह देख जयपाल भी देहली, अजमेर, कालिंजर और कन्नौज के नरेशों को लेकर उसके मुकाबले को आया। सुबुक्तगीन ने अपने सैनिकों के पाँच पाँच सौ के दस्ते बनाकर उन्हें बारी बारी से हिन्दुओं की सेना के एक ही भाग पर हमला करने की आज्ञा दी। परन्तु अन्त में जब उसने हिन्दुओं की कौज को घबराई हुई देखा तब एकाएक सम्मिलित बल से उसपर हमला कर दिया। इससे भारतीय सेना के पैर उखड़ गए। यह देख यवन वाहिनी ने भी नीलाब (सिंधु) नदी तक उसका पीछा किया। इस विजय में लूट के बहुत से माल के साथ ही नीलाब (सिंधु) नदी का परिचमी प्रान्त भी मुसलमानों के अभिकार में चला गया।

इसके बाद पेशावर में श्रपना प्रतिनिधि श्रीर उसकी रक्षा के लिये २००० सैनिक रखकर सुबुक्तगीन गजनी लीट गया।

सुबुक्तगीन के बाद उसके पुत्र महमृद ने भारतीय नरेशों के वैमनस्य से लाभ उठाने का विचार कर वि० सं० १०५७ (ई० स० १००१ = हि० स० ३९१) से वि० सं० १०८४ (ई० स० १०२७ = हि० स० ४१८) तक हिन्दुस्तान पर अनेक आक्रमण किए।

वि० सं० १०६६ (ई० स० १००९ = हि० सं० ३९९) में मुल-तान के शासक दाउद की सहायता करने के कारण महमूद ने जयपाल के पुत्र श्रानन्दपाल पर चढ़ाई की। यह देख श्रानन्दपाल ने श्रन्थ भारतीय नरेशों को भी श्रपनी सहायता के लिये बुलवाया। इसपर उज्जैन, ग्वालियर, कालिंजर, कन्नौज, देहली श्रीर श्रजमेर के राजा उसकी सहायता को पहुँचे। इन हिन्दू नरेशों की सम्मिलित सैन्य का पड़ाव ४० दिन तक पेशावर के पास रहा। इस युद्ध के खर्चे के लिये श्रनेक प्रान्तों को क्षियों ने श्रपने जेवर वगैरा बेचकर बहुत सा धन भेजा था श्रीर गक्खर वीर भी इसमें भाग लेने के लिये श्रा उपस्थित हुए थे।

महमूद ने चित्रय वीरों के बलवीर्य की परीचा करने के लिये पहले अपनी तरफ के १००० सैनिकों को आगे बढ़ उनपर तीर चलाने की आज्ञा दी। उसका खयाल था कि इससे कुद्ध होकर राजपूत लोग स्वयं ही आक्रमण कर देंगे। परन्तु उसी समय गक्खरों ने आगे बढ़

<sup>े</sup> ब्रिग्ज़ के श्रनुवाद में १०००० सवार लिखे हैं। (देखो भा० १, ए० ११)

र फ्रिरिस्ता, भा० १, ए० १६-२० (ब्रिग्ज़ का धाँगरेज़ी घानुवाद, भा० १, ए० १६-१६)।

<sup>&</sup>lt;sup>३</sup> ब्रिग्ज़ के ग्रनुवाद में ६००० सैनिकों को ग्राज्ञा देना लिखा है। ( देखो भा० १, ए० ४६ )

उसके सैनिकों का इस वीरता से सामना किया कि स्वयं महमूद के बढ़ावा देते रहने पर भी ययन तीरंदाजों के पैर उखड़ गए। यह देख ३०००० वीर गक्खर नंगे सिर श्रीर नंगे पैर शक्ष लेकर मुसलमानी फौज पर टूट पड़े। थोड़ी देर के घोर संग्राम में तीन चार हजार गजनवी काट डाले गए। सुलतान स्वयं भी एक तरफ हटकर लड़ाई बन्द करनेवाला ही था कि श्रकस्मान् एक नफ्ये के गोले की श्रावाज से श्रानन्दपाल का हाथी भड़क कर भाग खड़ा हुश्रा। बस फिर क्या था। हिन्दू सैनिकों ने समभा कि हमारी हार हो गई है श्रीर श्रानन्दपाल शत्रु को पीठ दिखाकर जा रहा है। यह सोच वे भी भाग खड़े हुए। महमृद की हार भाग्य के बल से एकाएक जीत में बदल गई। इससे ८००० हिन्दू योद्धा भागते हुए मारे गए श्रीर बहुत से माल श्रसबाब के साथ ही तीस हाथी महमृद के हाथ लगे। व

इस युद्ध में श्रानन्दपाल की सहायता करनेवाला उज्जैन का राजा सम्भवतः भोज ही था।

महमृद के इन हमलों के कारण पंजाब, मथुरा, सोमनाथ, कालिंजर, त्रादि पर उसका ऋधिकार हो गया।

<sup>&</sup>lt;sup>५</sup> ब्रिग्ज़ के श्रनुवाद में ४००० मुसलमानों का मारा जाना जिला है।

<sup>(</sup>भा०१, ए० ४७)

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup> एक जलनेवाला पदार्थ।

र प्रतिश्ता, भा० १, पृ० २६ ( त्रिग्ज़ का ग्रॅगरेज़ी श्रनुवाद, भा० १, पृ० ४६-४७ )।

४ 'दीवाने सलमान' में महमूद गज़नवी को, श्रापनी युवराज श्रवस्था में, मालवा श्रौर उज्जैन पर श्राक्रमण कर वहाँ के लोगों को भगानेवाला लिखा है।

<sup>(</sup> ईतियट का अनुवाद भा० ४, ५० ४२४ )

## राजा भोज।

पहले लिखा जा चुका है कि परमार नरेश मुझ (वाक्पितराज द्वितीय) ने अपने जीते जी ही अपने भतीजे भोज को गोद ले लिया था। परन्तु उसकी मृत्यु के समय भोज की अवस्था छोटी होने के कारण इस (भोज) का पिता सिन्धुराज मालवे की गद्दी पर बैठा। इसके बाद जब वि० सं० १०५४ (ई० स० ९९७) से वि० सं० १०६६ (ई० स० १०१०) के बीच किसी समय वह भी युद्ध में मारा गया तब राजा भोज मालवे का खामी हुआ। 19

विक्रमाद्वासरादष्टमुनिन्योमेन्दुसंमिते । वर्षे मुञ्जपदे भोजभूपः पट्टे निवेशितः ॥=॥

भ्रर्थात्—वि० सं० १०७८ (ई० स० १०२१) में मुझ के पीछे भोज गही पर बैठा।

परन्तु यह ठीक प्रतीत नहीं होता; क्योंकि एक तो भोज अपने चचा मुझ का उत्तराधिकारी न होकर अपने पिता सिन्धुराज का उत्तराधिकारी था। दूसरा स्वयं भोज का वि० सं० १०७६ (ई० स० १०२०) का ताम्रपन्न मिल चुका है।

( ऐपिब्राफ़िया इंग्डिका, भा० ११, ए० १८१--१८३ )

डाक्टर बूलर भोज के राज्याभिषेक का समय ई० स० १०१० (वि० सं० १०६६—१०६७) श्रनुमान करते हैं।

( ऐपिम्राफ्रिया इचिडका, भाव १, ए० २३२ )

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> जैन शुभशील ने श्रपने बनाए भोजप्रबन्ध में भोज की राज्य-प्राप्ति का समय इस प्रकार लिखा है:—

परमार वंश में राजा भोज एक प्रतापी श्रौर विख्यात नरेश हुआ है। यह स्वयं विद्वान् श्रौर विद्वानों का श्राश्रयदाता था। इसी से इसका यश श्राज भी भारत में चारों तरफ गाया जाता है। भारतीय दन्त-कथाओं में शकारि विक्रमादित्य के बाद इसी का स्थान है।

राज्यासन पर वैठने के समय इसकी श्रायु करीब २० वर्ष की थी।

### भोज का प्रताप

उद्रपुर (ग्वालियर) की प्रशस्ति में लिखा है कि—भोज का राज्य (उत्तर में) हिमालय से (दिन्ण में) मलयाचल तक श्रीर (पूर्व में) उदयाचल से (पश्चिम में) श्रस्ताचल तक फैला हुआ था। परन्तु यह केवल कवि-कल्पना ही मालूम होती है। यद्यपि भोज एक प्रतापी राजा था, तथापि इसका राज्य इसके चचा मुख्ज (वाक्पतिराज

> भोज के राज्यकाल के विषय में एक भविष्यवाणी मिलती है :— पञ्चाशत्पञ्चवर्षाणि सप्तमासं दिनत्रयम् । भोजराजेन भोकव्यः सगौडो दक्षिणापथः ॥

श्रथांत् राजा भोज ४४ वर्ष, ७ महीने श्रीर ३ दिन राज्य करेगा।
भोज के उत्तराधिकारी जयसिंह का वि० सं० १११२ (ई० स० १०४४) का
एक दानपत्र मिला है। इसिलये यदि भोज का राज्याभिषेक वि० सं० १०४६
(ई० स० १००० के करीब मान जिया जाय तो यह भविष्यवाणी ठीक
सिद्ध हो जाती है।

श्रीयुत सी० वी० वैद्य भोज की राज्य प्राप्ति का समय ई० स० १०१० (वि० सं० १०६६) मानकर उसका ४० वर्ष श्रर्थात् ई० स० १०४० (वि० सं० ११०६) तक राज्य करना श्रतुमान करते हैं।

श्राकैलासान्मलयगिरितोऽस्तोदयद्विद्ययाद्वा ।
 भुका पृथ्वी पृथुनरपतेस्तुल्यरूपेण येन ॥१०॥
 ( ऐपिझाफिया इचिडका, भा० १, ४० २३४ )

द्वितीय) के राज्य से अधिक विस्तृत नहीं माना जा सकता। नर्मदा के उस उत्तरी प्रदेश का, जो इस समय बुन्देलखण्ड श्रीर वयेलखण्ड को छोड़कर मध्यभारत (Central India) में शामिल है, एक बड़ा भाग इसके अधिकार में था। दिलिए में इसका राज्य किसी समय गोदावरी के तट तक फैल गया था श्रीर इसी नर्मदा श्रीर गोदावरी के बीच के प्रदेश के लिये इस वंश के नरेशों श्रीर सोलंकियों के बीच बहुधा मगड़ा रहा करता था।

#### भोज का पराक्रम

उपर्युक्त उदयपुर (ग्वालियर) की प्रशस्ति में भोज के पराक्रम के विषय में लिखा है<sup>२</sup> कि—इसने चेदीश्वर, इन्द्ररथ, भीम, तोग्गल, कर्णाट श्रीर लाट<sup>३</sup> के राजाश्रों को, गुर्जर के राजाश्रों को, श्रार तुरुकों ( मुसलमानों ) को जीता था।

भोज द्वारा जीते गए नरेशों में से चेदीश्वर तो चेदि देश का कलचुरी (हैहथवंशी) नरेश गांगेयदेव था। ४ इन्द्र-

4 श्रीयुत सी० वी० वैद्य का श्रनुमान है कि उस समय मालव राज्य के पूर्व में चेदि के हैहय वंशियों का, उत्तर में चित्तौड़ के गुहिलोतों का, पश्चिम में श्रनहिलवाड़े के श्रीर दक्षिण में कल्याण के चालुक्यों (से।लंकियों) का राज्य था। इन में से मेवाड़ के गुहिलोत नरेशों का छोड़कर श्रन्य राजाशों के श्रीर भोजके बीच बहुधा युद्ध होता रहता था

> <sup>२</sup> चेदीश्वरेन्द्ररथ [तोग्ग] ल [भीममु] ख्यान् कर्णाटलाटपतिगुर्जरराट् तुरुष्कान् । यद्भृत्यमात्रविजितानवलो [क्य] मौला । दोष्णां बलानि कथयन्ति न [योद्दधृ] लो [कान्] ॥१६॥

<sup>&</sup>lt;sup>३</sup> खाट पर उस समय सो खंकियों का ही अधिकार था।

<sup>&</sup>lt;sup>४</sup> यद्यपि गांगेयदेव का समय वि० सं० १०६४ से १०६६ (ई०

रथ श्रीर तोग्गल कौन थे इसका कुछ पता नहीं चलता। भीम श्रण-हिलवाडा (गुजरात) का राजा सोलंकी (चालुक्य) भीमदेव प्रथम था। उसका समय वि० सं० १०७९ से ११२० (ई० स० १०२२ से १०६३) तक माना गया है।

कर्णाटक का राजा सोलंकी (चालुक्य) जयसिंह द्वितीय था। वह वि० सं० १०७३ के करीब से १०९९ (ई० स० १०१६ के करीब से १०४२) के करीब तक विद्यमान था<sup>३</sup> (श्रौर उसके बाद वि० सं०

सं० १०३८ से १०४२ ) तक था श्रीर उसके बाद वि० सं० ११७६ (ई०स० ११२२ ) तक उसके पुत्र कर्यादेव ने राज्य किया, तथापि इस घटना का सम्बन्ध गांगेयदेव से ही होना श्रधिक सम्भव है। इस वंश के राजाश्रों की राजधानी त्रिपुरी (तेवर-जबलपुर के निकट) थी श्रीर गुजरात का पूर्वी भाग भी इन्हीं के श्रधीन था।

१ राजेन्द्र चोल प्रथम (परकेसरिवर्मन्) ने श्रादिनगर में इंदिरदेश
 (इन्द्रस्थ) के। हराकर उसका खज़ाना लूट लिया था। यह इन्द्रस्थ चन्द्रवंशीथा।

( साउथइगिडयन इन्सिकपशन्स, भा० १, नं० ६७ श्रीर ६८, ए० ६८ श्रीर १०० ) शायद ये दोनों इन्द्रस्थ एक ही हों।

र इसका ख़ुलासा हाल इसी प्रकरण में श्रागे दिया गया है।

श्वचिष सोलंकी जयसिंह द्वितीय के श० सं० ६४१ (वि० सं० १०७६ = ई० स० १०१६) के लेख में उसे भोज रूपी कमल के लिये चन्द्र समान और मालवे के सम्मिलित सैन्य की हराने वाला लिखा है।

( इविडयन ऐविटक्वेरी, भा० ४, ए० १७ )

तथापि 'विक्रमाङ्कदेव चरित' में इस बात का उन्नेख नहीं है। उसमें भोज के जीतने का श्रेय सामेश्वर ( श्राहवमञ्ज ) का दिया गया है:---

पका गृहीता यदनेन धारा धारासहस्रं यशसी विकीर्णम् ॥६६॥

( विक्रमाञ्चदेवचरित्त, सर्ग १ )

११२५ = ई० स० १०६८) तक उसका उत्तराधिकारी सोमेश्वर प्रथम (श्राहवमल्ल) रहा।

राजवल्लभ रचित 'भोजचरित' में लिखा है कि-

"भोज के युवावस्था प्राप्त कर राज्य-कार्य सम्हालने पर मुख की स्त्री कुसुमवती (तैलप की बहन ) के प्रबन्ध से इसके सामने एक नाटक खेला गया। उसमें तैलप द्वारा मुख्न के मार जाने का दृश्य दिखलाया गया था । उसे देख भोज बहुत क़ुद्ध हुआ श्रीर अपने चचा का बदला लेने के लिये एक बड़ी सेना लेकर तैलप पर चढ़ चला। इस युद्ध-यात्रा में कुसुमवती भी मरदानी पोशाक में इसके साथ थी। युद्ध में तैलप के पकड़े जाने पर भोज ने उसके साथ ठीक वैसा ही बर्ताव किया, जैसा कि उसने ( इसके चचा ) मुझ के साथ किया था। इसके बाद कुसुमवती ने ऋपनी शेष ऋायु, सरस्वती के तीर पर, बौद्ध सन्यासिनी के वेश में बिता दी।" परन्तु यह कथा कवि-कल्पित ही प्रतीत होती है; क्योंकि तैलप वि० सं० १०५४ ( ई० स० ९९७ ) में ही मर गया था। उस समय एक तो भोज का पिता सिन्धुराज गद्दी पर था। दूसरा भोज की आयु भी बहुत छोटी थी। ऐसी हालत में यही सम्भव हो सकता है कि भोज ने श्रपने चचा का बदला लेने के लिये तैलप के तीसरे उत्तराधिकारी जयसिंह द्वितीय पर चढ़ाई की हो और उसे हराकर अपना क्रोध शान्त किया हो।

यदि उपर्युक्त श० सं० ६४१ के लेख में का हाल ठीक हो ते। मानना होगा कि भोज ने वि० सं० १०६८ (श० सं० ६३३ = ई० स० १०१२) श्रौर वि० स० १०७६ (श० सं० ६४१ = ई० स० १०१६) के बीच जयसिंह पर हमला किया था। क्योंकि श० सं० ६३३ के विकमादित्य पक्षम के दो लेख मिल चुके हैं। इसी का उत्तराधिकारी जयसिंह द्वितीय था।

१ विक्रमाक्कदेवचरित से जयसिंह का युद्ध में मारा जाना प्रकट होता है।

भोज का दिया वि० सं० १०७६ (ई० स० १०२०) का एक दान पत्र वांसवाड़े (राजपूताना) से मिला है। उसमें का लिखा हुआ दान (कोंकण-विजयपर्विणि) कोंकन के विजय की यादगार में दिया गया था। इससे भी उपर लिखी घटना की पृष्टि होती है। इसके बाद सम्भवतः इसी का बदला लेने के लिये जयसिंह के पुत्र सोमेश्वर ने भोज पर चढ़ाई की होगी। 'विक्रमाङ्कदेव चरित' नामक काव्य से भी इस घटना की पृष्टि होती है। र

अपय्य दोचित ने अपने 'कुवलयानन्द' नामक अलङ्कार के प्रंथ में

उसमें बिखा है:---

यशोवतंसं नगरं सुराणां कुर्वन्नगर्वः समरोत्सवेषु । न्यस्तां खहस्तेन पुरंदरस्य यः पारिजातस्रजमाससाद ॥=६॥ (सर्ग १)

परन्तु यदि राजवञ्चभ के लिखे भोजचिरत के श्रनुसार राज्य पर बैठते ही भोज ने कर्णाट वालों पर चढाई की होतो उस समय वहाँ पर तैलप के छोटे पुत्र दशवर्मा का बड़ा खड़का विकमादित्य पञ्चम गद्दी पर होगा। क्योंकि उसके समय के शक सं० ६३२ (वि० सं० १०६७ = ई० स० १०१०) के देा लेख (धारवाद ज़िले) से मिलचुके हैं और डाक्टर बूलर के मतानुसार भोज भी वि० सं० १०६७ (ई० स० १०१०) में ही गद्दी पर बैठा था।

- १ एपिय्राफ्रिया इग्डिका, भा० ११, पृ० १८१-१८३)
- २ भोजसमाभृदुभुजपश्चरेपि यः कीतिहंसीं विरसी चकार ॥६३॥
  - क्ष एका गृहीता यदनेन धारा धारासहस्रं यशसो विकीर्णम् ॥६६॥

(विक्रमाङ्कदेव चरित, सर्ग १)

'श्रप्रस्तुत प्रशंसा' का उदाहरण देते हुए एक श्लोक उद्धृत किया है। उस में समुद्र श्रीर नर्मदा के बीच वार्तालाप करवाकर यह प्रकट किया गया है कि कुन्तलेश्वर के हमले में मरे हुए मालवे वालों की स्त्रियों के रोने से जो कज्जल मिले श्राँसू बहे उन से नर्मदा का पानी भी यमुना के जल के समान काला हो गया।

यद्यपि इस श्लोक में किसी राजाका नाम नहीं दिया गया है तथापि इससे कुन्तलेश्वर का मालवे पर चढ़ाई करना साफ प्रकट होता है।

ऊपर दिए प्रमाणों के मिलाकर देखने से सिद्ध होता है कि यह घटना वास्तव में रोमेश्वर ( श्राहवमञ्ज ) के समय की ही है।

परन्तु उदयपुर (ग्वालियर) की प्रशस्ति से प्रकट होता<sup>र</sup> है कि सोमेश्वर के साथ के युद्ध में श्रान्तिम विजय भोज के ही हाथ रहीं थी।

गुर्जर नरेशों से कुछ विद्वान कन्नौज के प्रतिहारों का तात्पर्य लेते हैं।<sup>3</sup>

कालिन्दि! त्रूहि कुम्भोद्भव! जलिधरहं, नाम गृह्वासि कस्मा-च्छुत्रोमें, नर्मदाहं, त्वमि वदिस मे नाम कस्मात्सपत्न्याः। मालिन्यं तिर्हं कस्मादनुभविस, मिलत्कज्जलैर्मालवीनां नेत्राम्भोभिः, किमासां समजिन कुपितः कुन्तलद्गोणिपालः॥

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup> पुपिब्राफ्रिया **इविड**का, भा० १, पृ० २३४

श्रीयुत वैद्य का श्रनुमान है कि कसौज के प्रतिहार नरेश ही पहले गुर्जर नरेशों के नाम से प्रसिद्ध थे श्रीर सम्भवतः भोज ने प्रतिहार नरेश राज्य-पास के उत्तराधिकारी (त्रिकोचनपास) को ही हराया होगा।

<sup>(</sup> मिडियेवल हिन्दू इपिडया, भा ३ ४० १६६ )

पृथ्वीराज विजय महाकाव्य में लिखा है कि भोज ने साँभर के चौहान नरेश वीर्थराम के युद्ध में मारा था।

तुरुष्कों के साथ के युद्ध से कुछ विद्वान भोज का महमूद गजानवी के विरुद्ध लाहोर के राजा जयपाल की मदद करना श्रमुमान करते हैं। र परन्तु यह विचारणीय है, क्योंकि एक तो डाक्टर बूलर के मतानुसार भोज उस समय तक गद्दी पर ही नहीं बैठा था। दूसरा फरिश्ता नामक फारसी के इतिहास में भी इसका उल्लेख नहीं मिलता है। परन्तु उसमें लिखा है कि हिजरी सन् ३९९ (वि० सं० १०६६ = ई० स० १००९) में महमूद गजानवी से जयपाल के पुत्र श्रानन्दपाल की जो लड़ाई हुई थी, उसमें उज्जैन के राजा ने भी श्रानन्दपाल की मदद की थी। सम्भवतः

९ वीर्यरामसुतस्तस्य वीर्येगस्यात्स्मरोपमः । ँयदि प्रसन्नया दृष्ट्या न दृश्येत पिनाकिना ॥६५॥

त्रगम्यो यो नरेन्द्राणां सुधादीधिति सुन्दरः । जञ्चे यशक्त्व यो यश्च भोजेनावन्तिभूभुजा ॥६०॥

( पृथ्वीराजविजय, सर्ग ४ )

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup> दि परमार्स श्रॉफ्र धार ऐ**रड** मालवा।

३ उसमें श्रमीर सुबुक्तगीन के जयपाल के साथ के युद्ध में देहली श्रजमेर कालिजर श्रीर कझीज के राजाश्रों का ही जयपाल की सहायता करना लिखा है। (फरिश्ता, भा० १, ए० २० == ब्रिग्ज़ का श्रंगरेज़ी श्रनुवाद भा० १, ए० १८)।

४ फ्ररिस्ता, भा० १, ए० २६ बिग्ज़ का श्रंगरेज़ी श्रनुवाद, भा० १, ए० ४६।

इस युद्ध में त्र्यानन्दपाल की सहायता देने वाला उज्जैन नरेश मोज ही था।

राजा भोज के चचा मुख्ज (वाक्पितराज द्वितीय) ने मेवाड़ पर चढ़ाई कर वहाँ के आहाड़ नामक गाँव को नष्ट किया था। सम्भवतः तब से ही चित्तीड़ और मालवे से मिलता हुआ मेवाड़ का प्रदेश मालव नरेशों के श्रिधकार में चला आता

े तबकाते श्रकबरी में लिखा है कि हिजरी सन् ४१७ (वि॰ सं० १०८१ = ई० स० १०२४) में जब महमूद सोमनाथ से वापिस लौट रहा था तब उसने सुना कि परमदेव नाम का एक राजा उससे लड़ने को तैयार है। परन्तु महमूद ने उससे लड़ना उचित न समका। इसी लिये वह सिन्ध के मार्ग से मुलतान की तरफ चला गया। कप्तान सी० ई० लूश्रई श्रीर श्रीयुत पंडित काशीनाथ कृष्णलेखे का मत है कि "यहाँ पर परमदेव से भोज का ही ताल्पर्य है। वे श्रपने परमारों के इतिहास (दि परमास् श्रॉफ धार ऐगड मालवा) में यह भी लिखते हैं कि बंबई के गज़टियर में इस परमदेव को श्राबू का परमार राजा लिखा है, यह ठीक नहीं है। क्योंकि उस समय श्राबू पर धन्धुक का श्रधिकार था, जो श्रगहिलवाड़े के सोलंकी भीमदेव का एक छोटा सामन्त था।"

परन्तु वास्तव में यहाँ पर परमदेव से गुजरात नरेश सोखंकी भीमदेव का ही ताल्पर्य मानना श्रिषक युक्ति संगत प्रतीत होता है। क्योंकि फ्रारसी में खिले गए फरिश्ता श्रादि हतिहासों में इस राजा के कहीं परमदेव के श्रीर कहीं बरमदेव के नाम से लिखा है। जो सम्भवतः भीमदेव का ही विगदा हुशा रूप है। साथ ही उनमें यह भी लिखा है कि यह नहर वाले-गुजरात का राजा था। फिर उस समय गुजरात श्रीर श्राबू दोनों ही भीमदेव के श्रीषकार में थे। वंबई ग़जटियर के लेख से भी एक सीमा तक उपर्युक्त श्रवमान की ही पुष्टि होती है।

था। प्रकवार जिस समय भोज चित्तौड़ में ठहरा हुआ था उस समय गुजरात नरेश सेालंकी भीम के नाराज़ हो जाने से आबू का परमार नरेश धंधुक भी वहाँ आकर रहा था। परन्तु कुछ दिन बाद स्वयं विमलशाह, जिसका भीम ने धंधुक के चले जाने पर आबू का शासक नियत किया था, भीमदेव की अनुमित से उसे वापिस आबू ले गया। व

सूँ धा ( मारवाड़ राज्य में ) के देवी के मन्दिर से वि० सं० १३१९ (ई० स० १२६२) का चौहान चाचिगदेव के समय का एक लेख<sup>8</sup> मिला है। उसमें उसके पूर्वज अग्राहिल्ल की प्रशंसा करते हुए लिखा है कि— उसने बड़ी सेना वाले, मालव नरेश भोज के सेनापित साढ का मार- डाला था। <sup>६</sup>

प यह किला करीब १४० वर्ष तक मालवे के परमारों के श्रधिकार में रहा और उसके बाद गुजरात के सोलंकी नरेश सिद्धराज जयसिंह ने इसे धपने राज्य में मिला लिया। परन्तु श्रन्त में मेवाड़ नरेश सामन्तसिंह के समय से यह फिर से मेवाड़ राज्य के श्रधीन हुशा।

र श्राबू पर के श्रादिनाथ के मन्दिर से मिले वि० सं० १३७८ के के खेख में बिखा है:---

श्री भीमदेवस्य मृपस्य सेवामलभ्यमानः किल धंधुराजः। नरेशरोषाश्च ततो मनस्वी धाराधिपं भोजनृपं प्रपेदे ॥६॥

श्विनप्रभ सूरि के तीर्थ कल्प में विखा है:— राजानक श्री धांधुके कुद्धं श्री गुर्जरेश्वरं। प्रसाद्य भक्त्या तं चित्र-कूटादानीय तदिरा ॥३६॥ (श्रद्धंद कल्प)

- <sup>४</sup> प्**पियाफ्रिया इशिडका, भा० ६, प्र० ७**४।
- ५ ०८नुजघान मालवपतेभीजस्य सोढाह्ययं दंडाधीशमपारसैन्यविभवं.....॥१७॥

महोबा से मिले एक लेख में चंदेल नरेश विद्याधर की भोज का समकालीन लिखा है।°

सोमेश्वर की कीर्ति कौमुदी से प्रकट होता है कि एक बार चालुक्य (सोलंकी) भीमदेव (प्रथम) ने भोज के हरा कर पकड़ लिया था। परन्तु उसके गुणों पर विचार कर उसे छोड़ दिया। रशायद इसके बाद

तस्मादसौ रिपुयशः कुसुमाहरोभू द्विद्याधरो नृपतिरप्र [ति].....
 समरगुरुमपास्त प्रौढभीस्तल्पभाजं
 सह कलचुरिचन्द्रः शिष्यबद्भोजदेवः [२२]

( एपिब्राफ्रिया इचिडका, भा० १, प्र० २२१ )

श्रर्थात-भोज श्रीर (कलचुरी) केकि हितीय इस विद्याधर की सेवा करते थे। परन्तु यह केवल श्रत्युक्ति है। इसमें सत्यता प्रतीत नहीं होती।

े बद नगर से मिली कुमारपाल की प्रशस्ति से भी सोलंकी भीम का धार पर श्रधिकार करना प्रकट होता हैं। उसमें लिखा है:—

> भीमोपि द्विषतां सदा प्रणियनां भोग्यत्वमासेदिवान् सोणीभारमिदं वभार नृपित [:] श्रीभीमदेवो नृपः। धारापंचकसाधनैकचतुरैस्तद्वाजिभिः साधिता स्तिप्रं मालव चक्रवर्तिनगरी धारेति को विस्मयः॥६॥

> > ( एपिद्याफ़िया इश्डिका, भा० १, ए० २६७ )

प्रवन्ध चिन्तामिया में लिखा है कि वि० सं० १०६६ (ई० स० १००६) में दुर्जंभ राजगद्दी पर बैठा। श्रीर १२ वर्ष राज्य कर लेने के बाद जब वह श्रपने भतीजे भीम को राज्य देकर तीर्थ यात्रा के लिये काशी की तरफ़ चला तब मार्ग में उसे मालव नरेश मुझ ने रोकर कहा कि, या तो तुम श्रपने छुत्र, चँवर श्रादि यहीं (मेरे राज्य में) छोड़कर साधु के वेश में श्रागे जाश्रो, या मुक्तसे युद्ध करो। कुछ समय के लिये दोनों राज घरानों में सुलह हो गई हो; क्योंकि प्रबन्ध चिन्तामिए में भीम की तरफ से डामर (दाप्रोदर) नामक राज-दूत का भोज की सभा में रहना लिखा मिलता है।

इस पर दुर्जभराज ने धर्म कार्य में विश्व होता देख उसका कहना मान लिया और अन्न, चँवर त्यागकर साधु का वेश धारण कर लिया। परन्तु उसने इस घटना की सूचना त्र्युपने भतीजे भीम के पास भेज दी। इसी से मालवे और गुजरात के राजघरानों में शम्रुता का बीज पड़ा।

इयाश्रय काव्य के टीकाकार श्रश्यितिलक गिण ने उक्त अन्य के ७ वें सर्ग के ३१ वें श्लोक की टीका के अन्त में लिखा है—''चामुण्डराज बड़ा कामी था। इसी लिये उसकी बहुन वाचिणी देशे ने उसे हटाकर उसकी जगह (उसके पुत्र) वस्त्रभराज को गही पर विठा दिया। यह देख जब चामुण्डराज तीर्थ सेवन के लिये बनारस की तरफ़ चला, तब मार्ग में मालवे वालों ने उसके छुत्र, चामर श्रादि राज चिह्न छीन लिये। इस पर वह अणहिलवाड़े लीट आया और उसने अपने पुत्र को इस अपमान का बदला लेने की श्राज्ञा दी। परन्तु वस्त्रभराज मालवे पहुँचने के पूर्व ही मार्ग में चेचक की बीमारी हो जाने से मर गया और यह काम अधूरा ही रह गया। (श्लो० ३१-४८)

बहनगर से मिली कुमारपाल की प्रशस्ति से भी वह्नभराज का मालवे पर चढ़ाई करना प्रकट होता है। उसमें लिखा है—

> यत्कोपानलजृंभितं पिश्चनया तत्संप्रयाणश्चिति-स्रम्यन्मालवभूपचक्रविकसन्मालिन्यधूमोद्गमः ।७। (एपिन्नाफ्रिया इचिडका, भा० १, ए० २६७)

इसी प्रकार कीर्ति कौ मुदी (२-११) श्रीर सुकृत संकीर्तन (२-१३), श्रादि से भी इसकी पुष्टि होती है।

चामुरहराज का समय वि० सं० १०४२ से १०६६ (ई० स० ११४ से १००१) तक था। उसके बाद करीब ६ मास तक बल्लभराज ने राज्य किया और फिर इसी वर्ष उसका भाई दुर्लभ राजगद्दी पर बैठा। उसी पुस्तक में यह भी लिखा है कि, जिस समय अनहिलवाड़े (गुजरात) का राजा भीम सिन्धुदेश विजय करने को गया हुआ था उस समय भोज की आज्ञा से उसके सेनापित दिगम्बर-जैन कुलचन्द्र ने अग्राहिलवाड़े पर चढ़ाई कर दी। इस युद्ध यात्रा में कुलचन्द्र विजयी हुआ और वह अग्राहिलवाड़े को लुटकर वहाँ से लिखित विजय पत्र ले आया। यह देख भोज बहुत प्रसन्न हुआ।

सम्भवतः भोज ने भीम द्वारा अपने पकड़े जाने का बदला लेने के लिये ही कुलचन्द्र को अगिहिलवाड़े पर चढ़ाई करने की आज्ञा दी हो तो आश्चर्य नहीं।

प्रबन्धचिन्तामिण र से ज्ञात होता है कि जब भीम को इस पराजय का बदला लेने का कोई उपाय दिखलाई न दिया तब उसने भोज

प्रवन्धित्तामिण श्रीर ह्याश्रय काव्य के ऊपर दिए दोनों श्रवतरणों सं सम्भवतः एक ही घटना का तात्पर्य है। परन्तु दोनों में से एक ग्रन्थ में भूल हो गई है। प्रवन्ध चिन्तामिणकार ने इस घटना का सम्बन्ध मुझ से जोड़ा है। वह ठीक प्रतीत नहीं होता। सम्भवतः इसका सम्बन्ध मुझ के उत्तराधिकारी से ही रहा होगा श्रीर यही घटना दोनों घरानों में मनोमालिन्य का कारण हुई होगी।

- १ गुजरात के लेखकों ने इस घटना का उल्लेख नहीं किया है।
- र उक्त ब्रन्थ में लिखा है कि बाहल का राजा कर्ण बढ़ा ही वीर ब्रौर नीतिज्ञ था। उसकी सेवा में १३६ नरेश रहा करते थे। एक बार उसने दूत भेजकर राजा भोज से कहलाया कि भ्राप के बनवाए १०४ महल प्रसिद्ध हैं, इतने ही भ्रापके बनाए गीत श्रौर प्रबन्ध भी बतलाए जाते हैं। श्रौर इतनी ही भ्रापकी उपाधियाँ भी हैं। इसलिये मेरी इच्छा है कि या तो भ्राप युद्ध, शास्त्रार्थ, श्रथवा दान में मुक्ते जीत कर १०४ वीं उपाधि धारण करलें, या मैं

के राज्य को आधा आधा बांट लेने की शर्त पर चेदि नरेश कर्ण के साथ मिलकर मालवे पर चढ़ाई की। संयोग से इसी समय भोज की मृत्यु हो

ही श्राप पर विजय प्राप्त कर १३७ राजाओं का श्रधिपति बन जाऊँ। यह बात सुन भोज घबरा गया। परम्तु श्रन्त में भोज के कहने सुनने से उसके श्रौर काशिराज कर्या के बीच यह निश्चय हुआ कि दोनों ही नरेश श्रपने यहाँ एक ही समय में एक ही से ४० हाथ ऊँचे महल बनवाना प्रारम्भ करें। इनमें से जिसके महल का कलश पहले चढ़ेगा वही विजयी समका जायगा श्रौर हारने वाले का कर्तव्य होगा कि वह छुत्र, चँवर त्याग कर श्रौर हथनी पर बैठकर विजेता की सेवा में उपस्थित हो जाय। इसके बाद कर्यों ने काशी में श्रौर भोज ने उजीन में महल बनवाने प्रारम्भ किए। यद्यपि कर्यों का महल पहले तैयार हो गया तथापि भोज ने श्रपनी प्रतिज्ञा मंग करदी। यह देख कर्यों ने श्रपने १३६ सामन्तों को लेकर भोज पर चढ़ाई की श्रौर मोज का श्राघा राज्य देने का वादा कर गुजरात नरेश भीम को भी श्रपने साथ ले लिया।

जिस समय इन दोनों की सम्मिलित सेनाश्रों ने मालवे की राजधानी को घेरा उसी समय भोज का स्वर्गवास हो गया। प्रबन्ध चिन्तामिय में लिखा है कि—

भोज ने इस श्रासार संसार से विदा होते समय बहुत सा दान श्रादि दे चुकने के बाद श्रपने मंत्रियों को श्राज्ञा दी कि वे उसकी श्ररथी को उठाने के समय उसके हाथ विमान से बाहर रक्खें; जिससे लोगों की समक में श्रा जाय कि-

कसु करुरे पुत्रकलत्रधी कमुकरुरे करसण वाड़ी। पकला त्राइवो पकला जाइवो हाथ पग वे साडी॥

श्रथांत — श्री, पुत्र श्रादि से श्रीर खेत, बगीचे श्रादि से क्या हो सकता है। इस संसार में श्राते हुए भी पुरुष श्रकेला ही श्राता है श्रीर यहाँ से विदा होते हुए भी हाथ पैर भादकर श्रकेला ही जाता है। गई श्रौर इसकी राजधानी को कर्ण ने दिल खोलकर लटा। परन्तु न तो हैहयवंशियों की श्रौर न चालुक्यों की हो प्रशस्तियों में इस घटना (श्रर्थात्—धारा पर की कर्ण श्रौर भीम की सम्मिलित चढ़ाई का श्रौर उसी समय भोज की मृत्यु होने) का उल्लेख मिलता है। एसी हालत में प्रबन्धिचन्तामिण का लेख विश्वास योग्य नहीं माना जा सकता।

भोज के मरने की सूचना पाते ही कर्ण ने वहाँ के किले को तोड़कर राज्य का सारा खज़ाना लूट लिया। यह समाचार सुन भीम ने श्रपने सांधि-विश्रहिक (Minister of Peace and War) डामर को श्राज्ञा दी कि वह जाकर या तो भोज का श्राधा राज्य प्राप्त करे, या कर्ण का मस्तक काटकर ले श्रावे। इसके श्रनुसार जब डामर ने, दुपहर के समय, शिविर में सोते हुए कर्ण को ३२ पैदल सिपाहियों के साथ, चुपचाप जाकर घेर लिया, तब उसने श्रम्य उपाय न देख एक तरफ तो सुवर्ण मण्डपिका, नीलकण्ड, चिन्तामिण गणपित, श्रादि देव मूर्तियाँ श्रीर दूसरी तरफ भोज के राज्य का श्रम्य सारा सामान रख दिया श्रीर डामर से कहा कि इनमें से जीनसा चाहो एक भाग उठालो। श्रन्त में १६ पहर के बाद भीम की श्राज्ञा से डामर ने देव मूर्तियों वाला भाग को लिया।

हेम चन्द्रसूरि ने श्रपने इयाश्रय काव्य में लिखा है कि जिस समय भीम ने कर्ण पर चढ़ाई की उस समय कर्ण ने उसे भोज की सुवर्ण मण्डपिका भेट की।

> संफुल्लकीर्ति भोजस्य खर्णमण्डपिकामिमाम् भीवासोत्फुल्लपद्माभां हरापरिकृशश्रियम् ॥५०॥ ( इयाश्रय काव्य सर्गे ६ )

परन्तु भीम की चेदि पर की चढ़ाई का हाल अकेले इस काव्य के सिवाय और कहीं न मिलने से इस कथा पर विश्वास नहीं किया जा सकता।

हाँ भोज के मरने के बाद शीघ्र ही धारा के राज्य पर शत्रुश्चों का श्राक-मण होना श्रवश्य पाया जाता है। भोज की मृत्यु वि० सं० १११२ ई० स० १०५५) के पूर्व ही हुई थी।

नागपुर से मिले परमार नरेश लहमदेव के लेख में लिखा है कि भोज के मरने के बाद उसके राज्य पर जो विपत्ति छा गई थी उसे उसके कुटुम्बी उदयादित्य ने दूर कर दिया और कर्णाट वालों से मिले हुए चेदि के राजा कर्ण से अपना राज्य वापिस छीन लिया।

उद्यपुर (ग्वालियर)की प्रशस्ति से भी यह बात सिद्ध होती है । र मदन की बनाई 'पारिजातमञ्जरी' (विजय श्री) नामक नाटिक से ज्ञात होता है कि भोज ने हैहयवंशी युवराज द्वितीय के पौत्र गाङ्गेयदेव

तिसम्बासवव (व) म्धुतामुपगते राज्ये च कुल्याकुले ।
 मग्नस्वामिनि तस्य व (व) म्धुरुद्यादित्यो भवद्दभूपितः ।
 येनोद्दधृत्य महाएणंवोपमिमलत्कएणंटकएणंप्र [भु]
 मुर्व्वीपालकद्थितां भुविममां श्रीमद्वराहायितम् ।३२।

(एपिझाफ्रिया इचिडका, भा० २, ए० १८४)

र तत्रादित्यप्रतापे गतवित सदनं स्विगिणां भगभके। व्याप्ता धारेव धात्री रिपुतिमिरभरैम्मैलिलोकस्तदाभूत्॥ विश्वस्तागो निहत्योद्घटरिपुति [मि] रं खद्गदंडांसु (शु) जालै-रम्यो भास्तानिवोद्यन्युतिमुदितजनात्मोदयादित्यदेवः।२१।

(एपिद्याफ्रिया इशिडका, भा॰ १, ए० २३६)

यह नाटिका धारा के परमार राजा ऋर्जुनवर्मा के समय उसके गुरु बाल सरस्वती मदन ने (वि० सं० १२७० = ई० स० १२१३) के झास पास बनाई थी।

(भारत के प्राचीन राजवंश, भा० १, ए० १४६-१६०)

को जो विक्रमादित्य के नाम से प्रसिद्ध श्री हराया था। इसी का पुत्र श्रीर उत्तराधिकारी उपर्युक्त प्रतापी नरेश कर्ण हुआ। सम्भवतः उसने श्रापने पूर्वज (गाङ्गेयदेव) का बदला लेने के लिये भोज के मस्ते ही धारा पर चढ़ाई की होगी।

राजा भाज का दूसरा नाम 'त्रिभुवननारायण' श्या। इसने

वल्गाद्वाणजयसमो विजयते निःशेषगोत्राणकृत् कृष्णः कृष्ण इवार्जुनोऽर्जुन इव श्रीमोजदेवो नृपः । विस्फूर्जद्विषमेषु वेधविधुरां राधांविधत्तेस्म य-स्तूगर्णं पूर्णं मनोरथश्चिरमभूद्वगांगेय भंगोत्सवं ॥३॥

( एपिब्राफ़िया इविडका, भा० ८, ४० १०१ )

ें राजा भोज श्रोर कर्ण के प्रताप की सूचना कन्नीज के गाहड़वाल नरेश गोविन्दचन्द्र के वि० सं० ११६१ के दानपत्र से भी मिलती है। उसमें लिखा है:—

याते श्रीभोजभूपे विव् (बु) धवरवधूनेत्रसीमातिथित्वं श्रीकर्णे कीतिशेषं गतवति च नृपे क्ष्मात्यये जायमाने । भर्तारं या व (ध) रित्री त्रिविवविभुनिभं प्रीतियोगादुपेता त्राता विश्वासपूर्वे समभवदिह स क्ष्मापतिश्चन्द्रदेवः॥३॥

( इंग्डियन ऐंग्टिकेरी, भा० १४, पृ० १०३ )

श्चर्थात्—प्रतापी भोज श्रीर कर्ण के मरने पर पृथ्वी पर जो गड़बड़ मची थी उसे राजा चन्द्रदेव ने शान्त किया ।

३ वि० सं० ११६७ (ई० स० ११४०) में गोविन्दसूरि के शिष्य वद्ध मान ने 'गण्यत्क महोदधि' नाम की पुस्तक लिखी थी। (इस अन्थ में व्याकरण के भिन्न भिन्न गणों में संगृहीत शब्दों को श्लोकबद्ध करके उनकी व्याख्या की गई है।) श्रपनी राजधानी उज्जैन भे हटाकर धारा (धार) में स्थापित की थी।

इसमें जहाँ पर भोज के सियानदी तीरस्थ आश्रम में जाने का वर्णन किया गया है वहाँ पर की ऋषि-पत्नियों की बातचीत से इस बात की प्रष्टि होती है:---

> नाडायनि वीडजडेह माभू-श्चारायणि स्फारय चारुचत्तुः। विलोक्य वाकायनि मुञ्जकुञ्जा-न्मोञ्जायनी मालवराज पति॥१॥

वीत्तस्व तैकायनि शंसकोयं शाणायनि कायुधवाणशाणः। प्राणायनि प्राणसमस्त्रिलोक्या-स्त्रिलोकनारायणभूमिपालः॥५॥

द्वैपायनीतो भव सायकाय-न्युपेहि दौर्गायणि देहि मार्गम् । त्वरस्व चैत्रायणि चाटकाय-न्यौदुम्बरायण्ययमेति भोजः ॥=॥

( तद्धित गगाध्याय, ३, ५० १४०-१४१ )

- 'त्रिलोक नारायण 'श्रीर 'त्रिभुवन नारायण' दोनों ही शब्द पर्याय-वाची हैं। परन्तु यहाँ पर छन्द के लिहाज़ से 'त्रिलोक नारायण' शब्द का प्रयोग किया गया है।
- े संस्कृत ग्रन्थों में इसका नाम श्रवन्ती या श्रवन्तिका लिखा मिलता है। श्रीर कालिवास ने श्रपने मेश्रवृत में इसका नाम 'विशाला' लिखा है। यह नगर सिप्रा के दाँप्" किनारे पर बसा हुआ है।

इससे यह धारेश्वर भी कहलाता था। इसकी उपाधियाँ-परमभट्टारक, महाराजाधिराज, परमेश्वर श्रौर मालवचक्रवर्ती लिखी मिलती हैं।

श्रीकृष्ण को विद्या पढ़ाने वाले गुरु संदीपनि यहीं के रहने वाले कहें जाते हैं। कवि वाण ने श्रपने कादम्बरी नामक गद्य काव्य में 'उज्जयिनी' की बड़ी सारीफ़ की है।

एक समय भौगोत्तिक सिद्धान्तों के निर्णय करने में भी, धाज कल के ब्रीनिवच (Greenwich) नगर की तरह, उज्जैन की स्थिति को ही धाधार माना जाता था। इसी से जयपुर नरेश सवाई जयसिंह ने पीछे से वहाँ पर भी एक वेधशाला बनवाई थी।

र जीनपुर से मिले सातवीं शताब्दी के ईश्वर वर्मा के लेख में भी इस (धारा) नगरी का उन्नेख मिलता है:—

( कार्पस इन्सिकपशनम् इण्डिकेरम् भा॰ ३, पृ० २३० )

पहले पहल मुझ ( वाक्पितराज द्वितीय ) के दादा वैरिसिंह द्वितीय ने ही धारा पर शायद श्रपना श्रधिकार किया होगा। क्योंकि उदयपुर ( ग्वाबियर ) की प्रशस्ति में बिखा है:—

> जातस्तस्माद्वैरिसिंहोन्यनास्ना लोको त्रृते [ बज्रट ] खामिनं यम् । शत्रोर्व्वर्गं धारवासेन्निंहत्य श्रीमद्वारा सूचिता येन राज्ञा ॥१॥

श्चर्यात्—उसके पुत्र वैरिसिंह ने, जिसको वन्नट स्वामी भी कहते थे, तखवार की धार से शत्रुश्चों को मार कर धारा का नाम सार्थक कर दिया।

इस नगरी के चारों तरफ़ इस समय तक भी मिट्टी का कोट श्रीर खाई बनी है। परमार नरेशों ने इस खाई के दुकड़ों को तालाब का रूप देकर उसके नाम श्रपने नामों पर रख दिए थे। इन्हीं में राजा मुझ का बनवाया एक मुझ तालाब भी है। कहते हैं कि इन तालाबों के कारण इस समय यह खाई करीब १२ भागों में बँटी हुई है, श्रीर लोग इसे साढ़े बारह तालाबों के नाम से पुकारते हैं।

राजा भोज के समय यह नगरी अपनी उक्ततावस्था की चरम सीमा पर पहुँच गई थी। परमार नरेश अर्जु न वर्मदेव के गुरु मदन की बनाई ( और भोज की बनवाई पाठशाला ( शारदासदन ) से एक शिला पर खुदी मिली ) पारिजातमञ्जरी नाटिका में लिखा है:—

चतुरशीतिचतुष्पथछुरसद्गप्रधाने ... शारदादेव्याः सम्मनि सक्त-दिगंतरोपगतानेक्त्रं विद्यसहृदयक्रलाकोविदरसिक्सुकविसंकुले . . .

( एपिद्याफ़िया इखिडका, भा० ८, ए० १०१ )

श्रर्थात्—धारा नगरी के चौरासी चौराहों पर के चौरासी मन्दिरों में प्रधान, श्रौर श्रनेक देशों से श्राये हुए तीनों विद्याश्रों के जानने वाले विद्वानों श्रौर रसिक कवियों से पूर्ण शारदासदन में . . . ।

यद्यपि श्रर्जुनवर्मा के समय की इस उक्ति में कुछ श्रतिशयोक्ति भी हो सकती है, तथापि भोज के समय वास्तव में ही धारा बड़ी उन्नतावस्था को पहुँच चुकी थी।

इस शारदासदन में जो सरस्वती की विशाल श्रौर भव्य मूर्ति थी वह इस समय ब्रिटिश स्युज़ियम ''लन्दन'' में रक्खी हुई है।

कलकत्ते से प्रकाशित होनेवाले 'रूपम्' (के जनवरी १६२४, पृ० १-२) में उक्त मूर्ति का चित्र और उसके सम्बन्ध का एक नोट प्रकाशित हुआ है। उसमें लिखा है कि इस मूर्ति के कुछ आभूषण, जैसे मुक्ट आदि चोल मूर्तियों के आभूषणों से मिलते हैं। इसी प्रकार भुजाओं के आभूषण पुरानी पाल-मूर्तियों और उदीसा की मूर्तियों के आभूषणों से मिलते हैं। यह मूर्ति इलोरा की शिल्पकला के आधार पर ही बनी प्रतीत होती है। इसके पैरों के नीचे का लेख इस प्रकार पढ़ा गया है:— श्रीमद्भोर्जनरेन्द्रचन्द्रनगरी विश्या (द्या) घरीमें। (मी) न धिः (धीः) नमस (नामस्या) स्म...खलु सुखं प्रप्यन (प्राप्यानया) याप्सराः। वाग्वेवीप्रतिमां विधाय जननीं यस्यार्ज्जितानां त्रथी . . . फलाधिकां धरसरिन्मूर्तिं शुभां निर्ममें॥

इति शुभम् । सूत्रधार सहिर सुत मनथलेन घटितम् । वि...टिक सिवदेवेन लिखितं । इति सम्वत् १०६१ (=ई० स० १०३४ )।

( खेद है कि श्रसती लेख के श्रभाव में 'रूपम्' में प्रकाशित पाठ में ही यथा मित संशोधन करने की चेष्टा की गई है। परन्तु वह सफल नहीं हो सकी है।

धारका नीलकर्यटेश्वर महादेव का मन्दिर भोज के पिता सिन्धुराज का बनवाया हुआ है। यहाँ का क्रिला मुहम्मद तुशलक ने वि० सं० १३८२ (ई० स० १३२४) में बनवाना प्रारम्भ किया था और इसकी समासि वि० सं० १४०८ (ई० सं० १३४१) में हुई थी।

कुछ विद्वानों का मत है कि मुक्त ने ही धारा को श्रपनी राज-धानी बना कर वहाँ पर मुक्त सागर नाम का तालाब बनवाया था।

श्रस्तु, राजधानी के उज्जैन से धारा में लाने का मुख्य कारण श्रनहिल-बाड़े के सीखंकियों के साथ का मालवे के परमार नरेशों का सम्मड़ा ही प्रतीस होता है।

# भोज के धार्मिक कार्य और उसके बनाये हुए स्थान ।

राजा भोज एक श्रच्छा विद्वान, धर्मज्ञ श्रौर दानी था इसी से इसने श्रनेक मन्दिर श्रादि भी वनवाये थे।

उदयपुर (ग्वालियर) से मिली प्रशस्ति में लिखा है:—कविराज भोज की कहाँ तक प्रशंसा की जाय। उसके दान, ज्ञान श्रौर कार्यों की बराबरी कोई नहीं कर सकता।

उसी में आगे लिखा है<sup>२</sup>:—उसने केदारेश्वर, रामेश्वर, सोमनाथ, सुंडीर, काल, श्रनल और रुद्र के मन्दिर बनवाये थे।

राज तर गिर्णी में लिखा है<sup>३</sup> :—पद्मराज भनामक पान के एक

साधितं विद्वितं दत्तं झातं तद्यन्न केनचित् ।
 किमन्यत्कविराजस्य श्रीभोजस्य प्रशस्यते ॥१=॥

( एपिव्राफ्रिया इचिडका, भा०१, ए० २३४)

े केदार रामेख (श्व) र सोमनाथ-[सुं] डीरकालानलरुद्रसत्कैः। सुराश्र [यै] व्याव्य च यः समन्ता-द्यथार्थसंज्ञां जगतीं चकार॥२०॥

( एपियाफ्रिया इचिडका, भाग १, ५० २३६ )

मालवाधिपतिभीतः १ प्रहितैः खर्णसंचयैः । श्रकारयद्ये न कुएडयोजनं कपटेश्वरे ॥१६०॥ व्यापारी ने, मालवे के राजा भोज के भेजे हुए बहुत से सुवर्ण से, कपटेश्वर (काश्मीर राज्य) में एक कुण्ड बनवाया था श्रीर वहीं पद्म-राज, भोज की पापसूदन तीर्थ के जल से नित्य मुँह धोने की कठिन प्रतिज्ञा को पूरी करने के लिये, वहाँ के जल को कांच के कलसों में भर कर बराबर भेजता रहता था।

इससे प्रकट होता है कि राजा भोज ने बहुत सा द्रव्य खर्च कर सुदूर काश्मीर राज्य के कपटेश्वर (कोटेर) स्थान में पापसूदन तीर्थ का कुण्ड बनवाया था, श्रीर वह हमेशा उसी के जल से मुँह धोया करता था। इसके लिये उसने वहाँ से जल मंगवाने का भी पूरा पूरा प्रबन्ध किया था।

> प्रतिश्वा भोजराजेन पापसूदनतीर्थजैः । सततं वदनस्नाने या तोयैविदिताभवत् ॥१८१॥ श्रपूरयत्तस्य यस्तां दुस्तरां नियमादितः । प्रदितैः काचकलशीकुलैस्तद्वारिपूरितैः ॥१८२॥ स तस्य पद्मराजाख्यः पर्णप्राप्तिकदैशिकः । प्रियताम्बूलशीलस्य त्यागिनो वस्तभोभवत् ॥१८३॥

> > (तरंग ७)

- <sup>४</sup> यह पद्मराज कारमीर नरेश श्रमन्तदेव का प्रीतिपात्र था।
- े यह पापस्तन नामक कुगड कारमीर राज्य के कोटेर गाँव के पास ( ३३°-१९' उत्तर और ७४°-१९' पूर्व में ) श्रव तक विद्यमान है। इस गहरे कुगड का व्यास ६० गज़ के क़रीब है और उसके चारों तरफ़ पत्थर की मज़बूत दीवार बनी है। वहीं पर एक टूटा हुत्र्या मन्दिर भी है; जिसे लोग मालवेश्वर भोज का बनवागा हुआ बतलाते हैं।

उक्त स्थान पर कपटेरवर (महादेव) का मन्दिर होने के कारण ही आजफल उस गाँव का नाम बिगड़कर कोटेर हो गया है। भोज ने अपनी राजधानी-धारा नगरी में संस्कृत के पठन-पाठन के लिये भोजशाला नाम की एक पाठशाला बनवाई ये और इसमें उसके बनाए कूर्मशतक नाम के दो प्राकृत-काव्य और भर्त हरि की कारिका

9 श्रर्जुनवर्मा के समय की बनी पारिजातमक्षरी नाटिका में इस पाठ-शाला का नाम शारदासदन लिखा है। उससे यह भी ज्ञात होता है कि वहाँ पर बड़े बड़े विद्वान् श्रध्यापक रक्ले जाते थे। यथा:—

जगज्जडतांधकारशातनशरचन्द्रिकायाः सा (शा) रदादेव्याः समानि सकलदिगन्तरोपागतानेकत्रेविद्यसहृदयकलाकोविद्रसिक-सुकविसंकुले।

( एपियाफ्रिया इविडका, भाग म, ए० १०१ )

इसी पाठशाला के भवन में पहले पहल यह नाटिका खेली गई थी।

र भोज के वंशज नरवर्मा ने उस पाठशाला के स्तम्भों पर अपने पूर्वज उदयादित्य के बनाये वर्णों, नामों श्रीर धातुश्रों के प्रत्ययों के नागबंध चित्र खुदवाए थे श्रीर श्रर्जुनवर्मा ने श्रपने गुरु मदन की बनाई पारिजातमक्षरी (विजयश्री) नार्टिका को शिलाश्रों पर खुदवाकर वहाँ रक्खा था। इनमें की एक शिला कुछ वर्ष पूर्व वहाँ से मिली है। उसपर उक्त नार्टिका के पहले दो श्रद्ध खुदे हैं।

( एपिद्राफ़िया इंग्डिका, भा० ८, ए० १०१-१२२ )

श्चन्त में जब मालवे पर मुसलमानों का श्रधिकार हो गया, तब हि॰ सं॰ ८६१ (वि॰ सं॰ १४१४ = ई॰ स॰ १४४७) में महमूदशाह ख़िलजी ने उक्त पाठशाला को तुद्वाकर मसज़िद में परिणत कर दिया (यह कृतान्त उसके दरवाज़े पर के लेख से ज्ञात होता है)। यह स्थान श्राजकल मीलाना कृमालुद्दीन की कृत्र के पास होने से कृमाल मौला की मसजिद के नाम से प्रसिद्ध है। दोनों कृर्मशतकों की खुदी हुई शिलाएँ भी इसी स्थान से मिली हैं।

( पुपिब्राफ्रिया इविडका, भा॰ ८, पृ॰ २४३-२६० )

श्चादि कई श्रन्य प्रन्थ पत्थर की शिलाओं पर खुदवा कर रक्खे गये थे। इस पाठशाला को लम्बाई २०० फुट श्रीर चौड़ाई ११७ फुट थी। इसी के पास एक कूँ श्रा था जो 'सरस्वती कूप' कहलाता था। वह श्चाजकल 'श्रकलकुई' के नाम से प्रसिद्ध है। भोज के समय विद्या का प्रचार बहुत बढ़ जाने से लोगों की धारणा हो गई थी कि, जो कोई इस कुएँ का पानी पी लेता है उसपर सरस्वती की कुपा हो जाती है।

लोगों का श्रनुमान है कि धारा की लाट मसजिद पहले भाज ही का बनवाया एक मठ था। उसपर के लेख से ज्ञात होता है कि हि॰ सं॰ ८०७ (वि॰ सं॰ १४६२ = ई॰ स॰ १४०५) में दिलावरखाँ गोरी ने उसे मसजिद में परिएत कर दिया। इस मसजिद के पास ही लोहे की एक लाट पड़ी है। इसी से लोग इसे 'लाट मसजिद' के नाम से पुकारते हैं।

तुजुक जहाँगीरी रे में लिखा है कि यह लाट दिलावरखाँ गोरी ने हि॰ सं॰ ८७० में उक्त मसजिद बनवाने के समय वहाँ पर रक्खी थी।

<sup>4</sup> भोज के पीछे होनेवाले उदयादित्य, नरवर्मा, अर्जुनवर्मा आदि नरेशों ने भी इनमें वृद्धि की थी। इस प्रकार इस पाठशाला में करीब ४००० रलोकों का समूह (मैटर) श्याम पत्थर की साफ़ की हुई बड़ी बड़ी शिलाओं पर खुदवाकर रक्खा जाना अनुमान किया जाता है। परन्तु अन्त में मालवे पर मुसलमानों का अधिकार हो जाने से उन्होंने उन शिलाओं के अचरों को नष्ट अष्ट करके उन (शिलाओं) को मसजिद के फर्श में लगवा दिया था। इस समय भी वहाँ पर ६०-७० के करीब ऐसी शिलाएँ मौजूद हैं। परन्तु उनके अचर पदे नहीं जाते।

उसी इतिहास में वादशाह जहाँगीर ने बिखा है कि—धारानगरी एक पुराना शहर है और वहीं पर हिन्दुस्तान का बदा राजा भोज हुआ था। देहती के बादशाह सुबतान फीरोज़ के बदके सुबतान मोहस्मद के जमाने में उम्मीदशाह गोरी ने जिसका दूसरा नाम दिखावरखाँ था, और जो भाखने का

परन्तु उक्त पुस्तक में भूल से अथवा लेखक दोष से हि० सं० ८०७ के स्थान पर ८७० लिखा गया है।

सम्भवतः यह लाट धारा के राजा भाज का विजयस्तम्भ होगा श्रीर इसे उसने दक्तिण के सीलंकियों (चालुक्यों) श्रीर त्रिपुरी (तेंवर) के हैहयों (कलचुरियों) पर की विजय की यादगार में ही खड़ा किया होगा। इस लाट के विषय में कहा जाता है कि—

एक समय धारा नगरी में गांगली (या गांगी) नाम की एक तेलन गहती थी। उसका डीलडौल राचसी का सा था, और यह लाट उसी की तकड़ी (तुला) का बीच का डंडा थी। इस लाट के पास जो बड़े बड़े पत्थर पड़े हैं वे उसके वजन करने के बाँट थे। उसका घर नालछा में था। यह भी किंवदन्ती हैं कि धारा और मांडू के बीच की नालछा के पास की पहाड़ी उसी के लहँगा माड़ने से गिरी हुई रंत से बनी थी। इसी से वह 'तेलन-टेकरी' कहाती हैं। इसी दन्तकथा के आधार पर लोगों ने उक्त तेलन और राजा भोज को लच्च कर 'कहाँ राजा भोज और कहाँ गाँगली तेलन' की कहावत चलाई थी। उनके विचारानुसार इसका ताल्पर्य यही था कि यद्यपि तेलन इतने लंबे चौड़े डील-डील की थी, तथापि वह राजा भोज की बराबरी नहीं कर सकती थी। वास्तव में देखा जाय तो जिसमें तेज होता है वही बलवान सममा जाता है केवल शरीर की मुटाई पर विश्वास करना भूल है।

हाकिम था, किसे के बाहरवासे मैदान में जुमा मसजिद बनवाकर एक सोहे की साट खड़ी की थी। इसके बाद जब सुसतान गुजराती ने मासवे पर कब्ज़ा कर सिया, तब उसने उस साट को गुजरात में सेजाना चाहा। परन्तु वेऐतिहाती से उस समय वह टूट गई। उसका एक टुकड़ा ७३ गाज़ का और कूसरा ४३ गाज़ का है। तथा उसकी परिधि १३ गाज़ की है।

<sup>(</sup> तुजुक जहाँगीरी, पृ० २०२-२०३ )

<sup>े</sup> तेजो यस्य विराजते स वलवान्स्थूलेषु कः प्रत्ययः।

परन्तु इस लाट का सम्बन्ध भोज की, चेदि के गाङ्गेयदेव श्रौर तिलङ्गाने (दिल्ला) के चालुक्य (सोलङ्की) जयसिंह द्वितीय पर की, विजय से हो तो कुछ श्राश्चर्य नहीं। यदि यह श्रनुमान ठीक हो तो मानना होगा कि पहले इस लाट का नाम 'गांगेय तिलङ्गाना लाट' था। इसी प्रकार जयसिंह द्वितीय की धारा पर की चढ़ाई के समय मार्ग में उसके डेरे नालछे के पास की टेकरी के नजदीक हुए होंगे। इसी से उक्त पहाड़ी का नाम भी 'तिलङ्गाना-टेकरी' हो गया होगा। इसके वाद जब वहां के लोग लाट श्रौर टेकरी के सम्बन्ध की श्रमली बातों को भूल गये, तब उन्होंने 'कहाँ राजा भोज श्रौर कहाँ गांगेय श्रौर तैलङ्ग (राज), की कहावत में के पिछले नरेशों की जगह गांगली (या गांगी) तेलन श्रथवा गंगू तेली का नाम दूँ स दिया श्रौर

े जनरत किनगहाम का श्रमुमान है कि कृष्णा नदी पर का 'धनक या श्रमरावती, श्रान्ध्र या वरक्रोत श्रीर कितक्क या राजमहेन्द्री ये तीनों राज्य मिलकर त्रिकितंग कहाते थे। श्रीर तिलंगाना इसी त्रिकितंग का पर्यायवाची श्रीर विगड़ा हुआ रूप है।

( एनशियंट जौब्रफ़ी, ए० ४६४ )

डाक्टर प्राणनाथ शुक्त ने श्रपने एक लेख में लिखा है कि भोज की पाठशाला में एक श्लोक ख़ुदा है। उसका भाव इस प्रकार है:—

जिस प्रकार भगवान् श्रीकृष्ण, गाङ्गेय नाम के शक्तिशाली राचस को, भौर पारहव, गाङ्गेय (भीष्म) को, मारकर सन्तुष्ट हुए थे; उसी प्रकार हे भोज! तू भी त्रिपुरी के गाङ्गेयदेव (विकमादित्य) भीर तैजंगाने की राजधानी कल्वायपुर के चालुक्य नरेश को पराजित कर प्रसन्न हुआ है।

('वीगा' (वि० सं० १६८७ के उपेष्ठ का श्रमियेकाङ्क पूर्वार्ध) वर्ष ३, श्रद्ध ८, ए० ६२८-६२६)। यदि यह ठीक हो तो इससे भी उक्त श्रनुमान की दी पुष्टि होती है। एक नई कथा बना कर उसके साथ जोड़ दी। गांगेय का निरादर सूचक या बिगड़ा हुआ नाम गांगी (गांगली) श्रीर तिलङ्गाने (या तैलङ्ग) का तेलन हो जाना कुछ श्रसम्भव नहीं है। यदि वास्तव में ये बातें ठीक हों तो मानना होगा कि लाट और टेकरी का पहला नाम करण बि० सं० १०९९ (ई० स० १०४२) के पूर्व हुआ था; क्योंकि उस समय गांगेयदेव का उत्तराधिकारी कर्ण गही पर बैठ चुका था।

भोज ने चितौड़ के किले में भी शिव का एक मन्दिर बनवाया था श्रीर उसमें की शिव की मूर्ति का नाम श्रपने नाम पर 'भोजस्वामि-देव' रक्खा था।

पहले लिखा जा चुका है कि राजा भोज का उपनाम (या उपाधि) 'त्रिभुवन नारायए' था। इसलिये इस शिव-मूर्ति के। 'त्रिभुवन नारायए देव' भी कहते थे।

<sup>4</sup> यह बात चित्तौड़ से मिले वि० सं० १३४८ के लेख में लिखे 'भी भोजस्वामिदेवजगति' इस वाक्य से सिद्ध होती है।

र चीरवासे मिले वि॰ सं॰ १३३० के लेख में जिला है :-श्रीचित्रक्ट दुग्गें तलारतां यः पितृक्रमायातां।

क्ष

श्रीभोजराजरचितत्रिभुवननारायणाख्यदेवगृहे । यो विरचयतिस्म सदाशिवपरिचर्यां स्वशिवलिण्सुः ॥३१॥ (विएना श्रोरिबंटल जर्नल, भा० २१, पृ० १४३)

इस मंदिर का जीर्णोद्धार ति० सं० १४४८ (ई० स० १४२८) में महाराया मोकल ने करवाया था, श्रीर इस समय यह मन्दिर 'श्रदबदजी' (श्रद्शुतजी) का या मोकल जी का मन्दिर कहलाता है।

(नागरी प्रचारिग्धी पत्रिका, भा० ३, पृ० १-१८)

भोपाल (भोजपुर) की बड़ी (२५० वर्गमील की) भील भी इसी की बनाई हुई कही जाती है। इसके वि० सं० १४६२ श्रौर १४९१ (ई० स० १४०५ श्रौर १४३४) के बीच किसी समय माँडू (मालवे) के सुलतान होशंगशाह ने तुड़वाया था।

लोगों का कहना है कि, इनके श्रालावा धारा श्रीर मण्डपदुर्ग

भ इविडयन ऐविटक्वेरी, भा० १७, पृ० ३४०-३४२। मिस्टर विसेन्न्ट स्मिथ ने इस विषय में लिखा है:—

The great Bhojpur lake, a beautiful sheet of water to the south-east of Bhopal, covering an area of more than 250 square miles, formed by massive embankments closing the outlet in a circle hills, was his noblest monument, and continued to testify to the skill of his engineers until the fifteenth century, when the dam was cut by order of a Muhammadan king, and the water drained off.

(Early History of India, p. 411.)

श्चर्यात्—भोज की सबसे श्चेष्ठ यादगार, भोजपुर की वह बड़ी भील थी, जो भोपाल के दिचया—पूर्व में, गोलाकार में खड़ी पहाड़ियों के बीच के भागों को बड़े बड़े बांघों से बांघ देने के कारण २४० वर्ग मील से भी 'श्चिक स्थान में जल के। इकट्ठा करती थी। श्चौर वह भील ईस्वी सन् की १४ वीं शताब्दी तक, जब कि वह एक मुसलमान बादशाह की श्वाज्ञा से तोड़ दी गई, भोज के समय के शिल्पियों (इंजीनियरों) की दस्ता की भी प्रकट करती रही थी।

- र भोपाल राज्य में इस कील की ज़मीन श्रव तक भी यही उपजाऊ गिनी जाती है।
- र परन्तु धारा के चारों तरफ़ की खाई के मुझ के समय भी विद्य-मान होने से यह विचारणीय है।

(माँडू) के काट भी भोज के ही बनवाये हुए हैं। यह भी किंवदन्ती है कि, भोजने मण्डपदुर्ग में कई सौ विद्यार्थियों के लिये एक छात्रावास बनवा कर गोविन्दभट्ट का उसका अध्यक्त नियत किया था। भोज के वि० सं० १००८ के दानपत्र के अनुसार वीराणक गाँव का पाने वाला इसी गोविन्द भट्ट का पुत्र धनपति भट्ट हो तो आश्चर्य नहीं।

े वहाँ के कूंए पर भी भोज का नाम खुदा होना कहा जाता है। राजा भोज ने उज्जैन में भी कई घाट और मन्दिर बनवाये थे।

# भोज का धर्म

यह राजा शैवमतानुयायी था।

उद्यपुर (मालियर) की प्रशस्ति में इसे 'भर्गभक्त'—शिव का उपासक लिखा है। क्वयं भोज के वि० सं० १०७६ श्रोर १०७८ के दान-पत्रों में भी मङ्गलाचरण में शिव की ही स्तुति की गई है।

इसने बहुत सा द्रव्य खर्चकर सुदूर काश्मीर में, वहाँ के राजा श्रनन्तराज के समय, कपटेश्वर महादेव के मन्दिर के पास, एक कुण्ड बनवायार था श्रीर यह सदा उसी (पापसूदन तीर्थ) के जल से मुख प्रचालन किया करता था। इसके लिये नियमित रूप से वहाँ से काँच के कलशों में भरा जल मंगवाने का भी पूरा पूरा प्रबन्ध किया गया था।

गण्रत्न महोद्धि नामक पुस्तक में जहाँ पर भोज के सिप्रा नदी-तटस्थ ऋष्याश्रम में जाने का वर्णन हैं वहाँ पर ऋषि के मुख से भोज की प्रशंसा में कहलाया गया है कि—'यद्यपि आपके पूर्वज वैरिसिंह आदि भी शिवभक्त थें, तथापि शिव के साज्ञात् दर्शन का सौभाग्य आपही को प्राप्त हुआ है।'<sup>3</sup>

तत्रादित्य प्रतापे गतवित सदनं स्विगिणां भर्गभके ।
 व्याप्ता धारेव धात्री रिपुतिमिरभरैम्मॅाललोकस्तदाभृत् ॥
 (प्पिमिक्रिया इक्टिका, भा॰ १, पृ॰ २३६)

र राजतरक्कियी, तरक्र ७, श्लो १६०-१६२।

<sup>ै</sup> द्वष्टोडुलोमेषु मयौडुलोमे श्रीवैरिसिंहादिषु रुद्रभक्तिः। श्रृपाधिवा सा त्वयि पाधिवीयां नौत्स्यौदपान्योऽपि न वर्णयन्ति॥१॥

इन बातों से प्रकट होता है कि राजा भोज परम शैव था। परन्तु स्वयं विद्वान होने के कारण अन्य धर्मावलम्बी विद्वानों का भी आदर करता था; जैसा कि आगे के अवतरणों से सिद्ध होता है:—

श्रवण बेलगोला से कनारी भाषा का एक लेख मिला है। उसमें लिखा है कि धारा के राजा भोजराज ने जैनाचार्य प्रभाचन्द्र के पैर पूजे थे। दूबकुण्ड से कच्छपघातवंशी विक्रमादित्य का वि० सं० ११४५ का एक लेख मिला है उसमें लिखा है कि शान्तिसेन नामक जैनाचार्य ने उन अनेक पण्डितों को; जिन्हों ने अम्बरसेन, आदि जैन विद्वानों का अपमान किया था, भोज की सभा में हराया।

धारा के अब्दुल्ला शाह चङ्गाल की कन्न के हिजरी सन् ८५९ (वि० सं० १५१२=ई० स० १४५५) के लेख में लिखा है कि राजा भोज ने मुसलमानी धर्म प्रहण कर अपना नाम अब्दुल्ला रख लिया था। परन्तु एक तो भोज जैसे विद्वान, धार्मिक, शिवभक्त और प्रतापी राजा का बिना कारण ही अपने पिरु—परम्परागत धर्म को छोड़ मुसलमानी

कस्तारुणस्तालुनबाष्कयो वा सोबष्कयिवां हृद्ये करोति । विलासिनोर्वीपतिना कलौ यदु व्यलोकि लोकेऽत्रमृगाङ्कमौलिः॥२॥ (तिद्धित गणाच्याय, ४, पृ० १६३)

- े इन्सिक्रपशन्स ऐट् श्रवणबेलगोला, नं० ४४, पृ० ४७ ( डाक्टर राइस इस लेख की ई० स० १११४ (वि० सं०११७२) का श्रनुमान करते हैं।)
  - श्रास्थानाधिपतौ वु (बु) धा [दिवि] गुणे श्री भोजदेवे नृपे सभ्येष्वंव (ब) रसेन पंडितशिरोरत्नादिषुद्यन्मदान । योनेकान् शतसो (शो) व्यजेष्ट पटुताभीष्टोद्यमो वादिनः शास्त्रांभोनिधिपारगो भवदतः श्रीशांतिषेणो गुरुः ॥

(एपिवाफिया इविदका भा॰ २, ४० २३३)

धर्म की शरण लेना असम्भव प्रतीत होता है। दूसरा उस समय मध्य-भारत (Central India) में सुसलमानों का ऐसा दौर दौरा भी नहीं था। हाँ, उत्तरी-भारत में उन्होंने अवश्य ही अपना अधिकार जमा जियाथा। ऐसी हालत में यह बात विश्वास योग्य नहीं कही जा सकती।

'गुलदस्ते श्रव' नामक उर्दू की एक छोटी सी पुस्तक में लिखा है कि श्रवदुक्षाशाह फकीर की करामतों के देखकर भोज मुसलमान हो गया था। यह भी केवल मुक्षाश्चों की कपोल-कल्पना ही है; क्योंकि श्रन्थ किसी भी फारसी तवारीख में इसका उल्लेख नहीं है।

### राजा भोज का समय।

राजा भोज के दो दानपत्र मिले हैं। इनमें से एक वि० सं० १०७६ (ई० स० १०२०) का श्रीर दूसरा वि० सं० १०७८ (ई० स० १०२२) का है। ?

श्रुलबेरूनी ने लिखा है कि, जिस समय ई० स० १०३० (वि० सं० १०८७) में उसने श्रुपनी भारतवर्ष-सम्बन्धी पुस्तक लिखी थी उस समय धार श्रीर मालवे पर भोजदेव राज्य करता था<sup>३</sup>।

राजा भोज की बनाई पाठशाला से मिली सरस्वती की मूर्ति के नीचे वि० सं० १०९१ (ई० स० १०३५) लिखा है।

राजा भोज के बनाये ज्योतिष-शास्त्र के 'राजमृगाङ्क करण' नामक प्रन्थ में उसके रचनाकाल के विषय में 'शाके वेदतु नन्दे लिखा ' है। इससे ज्ञात होता है कि उक्त प्रन्थ शक संवत् ९६४ (वि० सं० १०९९ = ई० स० १०४२) में बना था।

- 1 पुपिव्राफ्रिया इचिडका, भा० ११, ए० १८२-१८३।
- <sup>२</sup> इविडयन ऐविटकेरी, भा० ६, पृ० ४६-४४।
- व श्रावावेरूनी की इविडका, प्रोफेसर सचाउ (Sachau) का श्राचुवाद, भा० १, ए० १६१।
  - ४ रूपम्, (जनवरी १६२४) ए० १-२।
  - ' पुपित्राफ़िया इविडका. भा० १, ५० २३३, टिप्पवी ४१।

इन प्रमाणों को देखने से ज्ञात होता है कि राजा भोज वि० सं० १०७६ (ई० स० १०२०) से वि० सं० १०९९ (ई० स० १०४२) तक (अर्थात् इन २४ वर्षें तक) तो अवश्य ही जीवित था।

पहले लिखा जा चुका है कि मुझ (वाक्पितराज द्वितीय) ने अपने भतीजे भोज को गोद लिया था। परन्तु मुझ के वि० सं० १०५० और १०५४ (ई० स० ९९३ और ९९७) के बीच मारे जाने के समय उसकी आयु छोटी थी। इसी से इस (भोज) का पिता सिन्धुराज मालवे की गद्दी पर बैठा। यह सिन्धुराज अन्त में अप्पहिलवाड़ा (गुजरात) के सोलंकी नरेश चामुरुडराज के साथ के युद्ध में मारा गया। इस चामुरुडराज का समय वि० सं० १०५४ (ई० स० ९९७) से १०६६ (ई० स० १०१०) तक था। इसलिये इन्हीं वर्षों के बीच किसी समय सिन्धुराज मारा गया होगा और भोज गद्दी पर बैठा होगा।

डाक्टर बूलर ने भोज का राज्यारोहण समय ई० स० १०१० (वि० सं० १०६६) में श्रनुमान किया है। १

भोज के उत्तराधिकारीजयसिंह का वि० सं० १११२ (ई० स० १०५५) का एक दानपत्र मिला है<sup>२</sup>। उससे प्रकट होता **है कि राजा** भोज इसके पूर्व ही मर गया था।

ै प्रिमिक्रिया इपिडका, भा० १, ए० २३२। श्रीयुत सी० वी० वैद्य का भी यही अनुमान है। श्रीयुत काशोनाथ कृष्ण लेले और मि० लूअर्ड भोज का राज्यारोहण इस समय से भी पूर्व मानते हैं। परन्तु निन्सैंट स्मिथ इसका राज्यारोहण ई० स० १०१८ (वि० सं० १०७४) के करीब मानते हैं।

( अर्जी हिस्ट्री ऑफ इविडया, प्र० ४१० )

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup> एपित्राक्रिया इविडका, भाग ३, ए० ४८-५०।

विक्रमाङ्कदेवचरित में लिखा है:--

भोजक्ष्माभृत्सखलु न खलैक्तस्य साम्यं नरेन्द्रे-स्तत्प्रत्यत्तं किमिति भवता नागतं हा हतास्मि । यस्य द्वारो हुमरशिखिरकोडपार।वतानां नादन्याजादिति सकरणं ज्याजहारेव धारा ॥६६॥

(सर्ग १८)

अर्थात्—मानो धारानगरी ने दरवाजे पर बैठ कर बोलते हुए कबूतरों के शब्द द्वारा बिल्ह्या से कहा कि राजा भोज की बराबरी कोई नहीं कर सकता, अफसोस उसके सामने तुम क्यों नहीं आये।

डाक्टर बूलर का अनुमान था कि "बिल्ह्या के मध्य भारत (Central India) में पहुँचने तक भी भोज जीवित था। परन्तु किसी खास कारण से ही बिल्ह्या किव उससे नहीं मिल सका। इसी अनुमान के आधार पर उन्होंने भोज का देहान्त वि० सं० १११९ (ई० स० १०६२) के बाद माना था; क्योंकि जल्दी से जल्दी इसी वर्ष बिल्ह्या काश्मीर से चला था।"

इसकी पुष्टि में डाक्टर वूलर ने राजा तरंगिणी का यह श्लोक उद्भृत किया था:—

> "स च भोजनरेन्द्रश्च दानोत्कर्षेण विश्रुतौ । सूरी तस्मिन्द्राणे तुल्यं द्वावास्तां कविबान्धवौ ॥२५६॥ ( तरंग ७ )

श्रर्थात्—उस समय विद्वानों में श्रेष्ठ राजा मोज श्रौर ( काश्मीर

- ै पुपिवाफ्रिया इविस्का, भा० १, पृ० २३३।
- र विक्रमाङ्कदेवचरित, ए० २३। राजतरङ्गियी के लेखानुसार बिल्ह्य कवार के राज्य समय कारमीर से चला था।

( तरंग ७, रको० ६६६ ).

का) चितिपति, जो कि अपने दान की अधिकता से प्रसिद्ध हो रहे थे, दोनों ही एक से कवियों के आश्रयदाता थे।

इस श्लोक में (तिस्मन् चर्ण) 'उस समय' लिखा होने से उक्त डाक्टर का अनुमान था कि इस 'उक्ति' का सम्बन्ध ई० स० १०६२ (वि० सं० १११९) में की कलश की राज्य प्राप्ति के बाद के समय से ही है। इसके साथ ही उनका यह भी कहना था कि यद्यपि यह राजतरिक्षणी भोज की मृत्यु और बिल्हण के भ्रमण के करीब १०० वर्ष बाद लिखी गई थी, इसलिये उसमें का लिखा वृत्तान्त श्रिधिक प्रामा-िण्क नहीं माना जा सकता, तथापि बिल्हण ने भी अपने विक्रमाङ्क देव चरित में इसी प्रकार का उल्लेख किया है:—

> यस्य भ्राता चितिपतिरिति चात्रतेजोनिधानम् । भोजक्ष्माभृत्सदृशमहिमा लोहराखराडलोभूत्॥४०॥

(सर्गं १८)

श्रर्थात्—उसका भाई लोहरा का स्वामी वीर चितिपति भोज के ही समान यशस्वी था।

इससे भी राजतरङ्गिणी के उक्त लेख की पुष्टि होने से वह नि:सन्देह माननीय हो जाता है।

उन्होंने यह भी लिखा था कि---

"यद्यपि भोज के उत्तराधिकारी उदयादित्य का वि० सं० १११६— शक संवत् ९८१ का एक लेख उदयपुर (ग्वालियर) के बड़े मन्दिर से मिला है, तथापि डाक्टर एफ० ई० हाल (F. E. Hall) उसे बिल-कुल अशुद्ध मानते हैं। उनका कथन है कि इसकी १३ वीं श्रीर १४ वीं पंक्तियों से इस लेख का वि० सं० १५६२—श० सं० १४४७ (शुद्ध पाठ १४२७) श्रथवा कलियुग संवत् ४६०० में किसी संत्रामवर्मा

१ राजतरंगियी, तरंग ७, रतो० २३३।

की श्राज्ञा से लिखा जाना सिद्ध होता है। इसलिये यह मान्य नहीं हो सकता।"

इस विषय में यहाँ पर इतना प्रकट कर देना ही पर्याप्त होगा कि जब इस समय तक भोज के उत्तराधिकारी जयसिंह का वि० सं० १११२ (ई० स० १०५५) का एक दानपत्र श्रेगेर वि० सं० १११६ (ई० स० १०५९) का एक शिलालेख श्रोर भी मिल चुके हैं, तब राजा भोज का वि० सं० १११९ (ई० स० १०६२) तक जीवित रहना नहीं माना जा सकता। यह अवस्य ही वि० सं० १०९९ (ई० स० १०४२) और वि० सं० १११२ (ई० स० १०५५) के बीच कलश के राज्य पर बैठने और विल्हण के काश्मीर से चलने के पूर्व ही) मर चुका था।

मिस्टर विन्सैन्ट स्मिथ ने भोज का राज्यारोहण काल ई० स० १०१८ (वि० सं० १०७५) के करीब मान कर इसका ४० वर्ष से भी

- <sup>५</sup> एपिब्राफ़िया इखिडका, भा॰ ३, प्र॰ ४८-४०।
- र यह बाँसवाड़ा राज्य के पाखाहेड़ा गाँव में मंदलीश्वर के मन्दिर में जगा है।
- े जयसिंह के उत्तराधिकारी उदयादिख का वि० सं० १११६ ( श० स० ६८१ ) वाजा उपर्युक्त शिकालेख इनसे भिन्न है।
- (एपिब्राफ़िया इविडका, भा॰ १ का परिशिष्ट, खेख-संस्था ६=, टिप्पणी १)
- े भोज के उत्तराधिकारी जयसिंह का बहुत कम हाल मिलने से अनुमान होता है कि उसने थोड़े समय तक ही राज्य किया था। इसलिये सम्भव है भोज का देहान्त वि० सं० १११० (ई० स० १०१३) के झास-पास हुआ हो।

श्रिक राज्य करना माना है। पेसी हालत में उनके मतानुसार भोज ई० स० १०५८ (वि० सं० १११५) के, बाद तक जीवित था। परन्तु भोज के उत्तराधिकारी जयसिंह के उपर्युक्त ई० स० १०५५ (वि० सं० १११२) के दानपत्र के मिल जाने से यह मत भी ठीक प्रतीत नहीं होता।

### भोज के कुटुम्बी श्रीर वंशज।

भोज की रानियों श्रीर पुत्रों के विषय में कोई निश्चयात्मक उल्लेख नहीं मिलता है।

वि० सं० १११२ (ई० स० १०५५, के जयसिंह के दानपत्र में उसे भोज का उत्तराधिकारी लिखा है । परन्तु उदयपुर (ग्वालियर) की प्रशस्ति में उसका नाम छोड़ कर उदयादित्य के। इसका उत्तराधिकारी माना है ।

र परमभद्दारक महाराजाधिराज परमेश्वर श्रीभोजदेवपावानुःयात, परमभद्दारक महाराजाधिराज परमेश्वर श्री जयसि [क्व] देवः कुशली.....।

( एप्रिम्राफ्रिया इंग्डिका, भा॰ ३, ५० ८४)

ै तत्रादित्यप्रतापे गतवति सदनं स्विग्गिणां भग्गंभके व्याप्ता धारेव धात्री रिपुतिमिरभरैम्मैलिलोकस्तदाभूत्। विश्व(स्न)स्तांगो निहत्योद्दभटरिपुति [मि]रं खब्नद्रण्डां सु(शु) जालै-रम्पा भास्वानिबोचन्युतिमुदितजनात्मोदयादित्यदेवः॥

( प्रिप्राफ्रिया इविस्का, भा० १, ५० २३६ )

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup> भर्की हिस्ट्री भाफ इविदया, ए० ४१०।

# भोज की दानशीलता और उसका विद्या-प्रेम ।

यह राजा स्वयं विद्वान् श्रौर विद्वानों का श्राश्रयदाता था। इसी से इसकी सभा में श्रानेक विद्वान् रहा करते थे। इसके यशः प्रसार का

' मिस्टर विन्सेंट स्मिथ ने इसके विद्या-प्रेम की तारीफ़ करने के साथ साथ इसकी तुलना भारत के प्रसिद्ध प्रतापी नरेश समुद्रगुप्त से की है। वे लिखते हैं:---

Like his uncle, he cultivated with equal assiduity the arts of peace and war. Although his fight with the neighbouring powers, including one of the Muhammadan armies of Mahmud of Ghazni, are now forgotten, his fame as an enlightened patron of learning and a skilled author remains undimmed, and his name has become proverbial as that of the model king according to the Hindu standard,....and there is no doubt that he was a prince, like Samudra Gupta, of very uncommon ability.

(Early History of India, P.p. 410-411.)

श्रश्नांत्—भोज भी श्रपने चचा मुझ की तरह ही सिन्ध श्रीर विश्रह के कार्यों में बरावर भाग लेता था। यद्यपि इसके श्रपने पड़ोसियों के साथ के युद्ध कार्यों को, जिनमें महमूद ग़ज़नी की सेना के साथ का युद्ध भी शामिल है, लोग भूल गये हैं, तथापि इसके विद्या के श्राश्रयदाता और स्वयं विद्वान् ग्रन्थकार होने का यश श्रव तक बरावर चमक रहा है और हिन्दुश्रों के मता-नुसार यह एक श्रादर्श राजा समका जाता है।..... मुख्य कारण भी इसके द्वारा मान श्रीर दान के जरिये से किया गया विद्वानों का सत्कार ही प्रतीत होता है। इसकी दी हुई उपाधि को विद्वान लोग श्रादर की दृष्टि से देखते थे। इसने त्रिविकम के पुत्र भार्स्करभट्ट को 'विद्यापति' की उपाधि दी थी श्रीर यह स्वयं विद्वानों में 'कविराज' के नाम से प्रसिद्ध था।

उद्यपुर (ग्वातियर) से मिली प्रशस्ति में लिखा है कि— कविराज भोज का साधन, कर्म, दान श्रौर ज्ञान सब से बढ़कर था। इससे श्रिधक उसकी क्या प्रशंसा हो सकती है ? र

मन्मट ने श्रपने 'काव्यप्रकाश' नामक प्रसिद्ध श्रलंकार के प्रंथ में 'उदात्तालङ्कार' के उदाहरण में एक श्लोक उद्धृत किया है। उसमें लिखा है कि—विद्वानों के घरों में 'सुरत-क्रीड़ा' के समय हारों से गिरे हुए, श्रौर सुबह भाड़ू देनेवाली दासियों द्वारा चौक के एक कोने में डाले गए, तथा इधर उधर फिरती हुई तक्णियों के पैरों की मेंहदी के रंग के प्रतिबिम्ब पड़ने से लाल भांई देने वाले, मोतियों को श्रनार के

शांडिल्यवंशे कविचक्रवर्ती त्रिविक्रमोभूत्तनयोस्य जातः। यो भोजराजेन कृताभिधानो विद्यापतिर्भास्करभट्टनामा॥१९॥

( एपिद्राफ्रिया इचिडका, भा० १, ए० ३४३ )

<sup>२</sup> साधितं विद्यतं दत्तं ज्ञातं तद्यन्न केनचित् । किमन्यत्कविराजस्य श्रीभोजस्य प्रशस्यते ॥१≕॥

( प्पिमाफ्रिया इविदका, मा० १, ए० २३४)

१ श० सं० ११२८ के यादववंशी सिंघण के समय के जेख से इस बात की पुष्टि होती है। उसमें जिखा है—

दाने समभ घर के पले हुए तोते चोंच में लेते हैं। यह सब राजा भोज के ही दान का प्रभाव है।

विल्ह्या ने श्रपने विक्रमाङ्करेवचरित में लिखा है कि, श्रन्य नरेशों की तुलना राजा भोज से नहीं की जा सकती।

इसके त्रालावा उस समय राजा भोज का यश इतना फैला हुत्रा था कि, श्रन्य प्रान्तों के विद्वान् त्रापने यहाँ के नरेशों की विद्वत्ता त्रीर दान-शीलता दिखलाने के लिये राजा भोज से ही उनकी तुलना किया करते थे।

राजतरङ्गिणी में लिखा है कि—उस समय विद्वान् श्रीर विद्वानों के श्राश्रयदाता चितिराज (चितिपति) श्रीर भोजराज ये दोनों ही श्रपने दान की श्रधिकता से संसार में प्रसिद्ध थे। रै

विल्ह्या ने भी श्रपने विक्रमाङ्कदेवचरित में चितिपति की छुलना भोजराज से ही की है। उसमें लिखा है कि लोहरा का राजा वीर चिति-पति भी भोज के ही समान गुर्गी था। ध

- भुक्ताः केलिविस्त्रहारगिलताः सम्मार्जनीभिर्हताः । प्रातः प्राङ्गणसीम्निमन्थरचलद्बालाङ्घिलाद्धारुणाः ॥ दुराद्दाडिमबीजशङ्कितिधयः कर्षन्ति केलीशुकाः । यद्घिद्वद्भवनेषु, भाजनृपतेस्तस्यागलीलायितम् ॥ ( दशम उन्नास, श्लो० ४०४)
- <sup>२</sup> भेाजक्ष्माभृत्स खलु न खलैस्तस्य साम्यं नरेन्द्रैः। (सर्ग १८, रजो० ६६)
- ै स च भोजनरेन्द्रश्च दानोत्कर्षेण विश्रुतौ । सूरी तस्मिन्सणे तुल्यं द्वावास्तां कविवान्धवौ ॥२५६॥ ( तरङ्ग ७ )
- ४ तस्य भ्राता सितिपतिरिति सात्रतेजेानिधानम् । भेाजकृमाभृत्सदृशमहिमा लोहराखण्डलोभृत् ॥ (सर्ग १८, रहो • ४७)

राजगुरु मदन ने श्रपनी बनाई पारिजात मंजरी में श्रपने श्राश्रय-दाता मालवे के परमार नरेश श्रर्जुनवर्मा की तुलना भी मुझ श्रादि से न कर भोज से ही की है। जैसे —

> श्रत्र कथंचिदलिखिते श्रुतिलेखं लिख्यते शिलायुगले । भोजस्यैव गुणोर्जितमर्जुनमृत्यावतीर्णस्य ॥१॥

मनोज्ञां निर्विशन्नेतां कल्याणं विजयश्रियं । सदृशो भेाजदेवेन घाराघिष ! भविष्यसि ॥६॥

वैसे तो प्रबन्धचिन्तामणि और भोजप्रबन्ध स्त्रादि में राजा भोज का स्त्रनेक कवियों को एक एक श्लोक पर कई कई लाख रुपिया देना लिखा मिलता है। परन्तु इसके भूमिदान सम्बन्धी दो दानपत्र ही स्त्रब तक मिले हैं, उनका वर्णन स्त्रागे दिया जाता है।

१ एपित्राफ्रिया इंग्डिका, भा० ८, ५० १०१-१०३।

### राजा भोज के दान-पत्र।

राजा भाज का पहला दानपत्र वि० सं० १०७६ का है। यह ताँब के दो पत्रों पर जिनकी लंबाई १३% इक्क और चौड़ाई ९७ इक्क है खुदा है। इन पत्रों को इकट्ठा रखने के लिये पहिले पत्र के नीचे के और दूसरे पत्र के ऊपर के भाग में दो-दो छेद बने हैं। इन्हीं में ताँबे की कडियां डालकर ये दोनों पत्र हस्तलिखित प्राचीन रीली की पुस्तक के पत्रों की तरह जोड़ दिए गए थे।

दोनों ताम्रपत्रों पर एक ही तरक अत्तर खुदे हैं। दूसरे पत्र में अठ्ठाईसवीं पंक्ति के सामने से वत्तीसवीं पंक्ति के सामने तक दुहरी लकीरों का एक चतुष्कोण सा बना हुआ है। इसमें उड़ते हुए गरुइ की मनुष्याकार मूर्ति बनी है। मूर्ति का मुख पंक्तियों की तरक है और उसके बाँए हाथ में सपे है।

इस दानपत्र के अत्तर उज्जैन के अन्य दानपत्रों के समान ही नागरी अत्तर हैं। लेख की १०वीं पंक्ति में के 'यथाऽस्माभिः' और २२वीं पंक्ति में के 'वुध्वाऽस्मद्' के बीच में अवग्रह के चिन्ह बने हैं तथा समग्र लेख में 'ब' के स्थान पर 'व' खुदा है। एक स्थान पर 'श' के स्थान में 'स' और चार स्थानों पर 'स' के स्थान में 'श' लिखा है। दो स्थानों पर 'बुद्ध्वा' के स्थान पर 'वुध्वा' लिखा मिलता है।

लेख की भाषा गद्य पद्यमय है। पद्यों की संख्या ९ है।

१ एपिप्राफ़िया इविडका, भा० ११, ए० १८२-१८३।

पहले के दो श्लोकों को छोड़कर बाकी के ७ श्लोक साधारण तौर से अनेक अन्य ताम्रपत्रों में भी लिखे मिलते हैं।

यह ताम्रपत्र बाँसवाड़े (राजपूताना) में एक विधवा ठठेरन के पास से मिला था। इससे इसमें लिखे हुए स्थानों का सम्बन्ध किस प्रान्त से है यह निश्चय करना कठिन है।

इस ताम्रपत्र में केवल संवत् १०७६ माघ सुदि ५ लिखा होने से वार श्रादि से मिलान कर इसकी श्रमिलयत जाँचने का कोई साधन नहीं है। डाक्टर फ्लीट का श्रमुमान है कि इस ताम्रपत्र में भी उज्जैन के श्रम्य ताम्रपत्रों के समान ही गत् संवत् लिखा गया है। इसके श्रमुसार उस रोज ई० स० १०२० की ३ जनवरी श्राती है।

इसके पहले पत्र की दसवीं पंक्ति में 'कोंकणविजयपर्विणि' लिखा होने से प्रकट होता है कि भोजराज ने केंकिण विजय किया था श्रीर उसी की ख़ुशी या यादगार में इस दानपत्र में का लिखा दान दिया गया था।

इस दानपत्र के दोनों पत्रों में इवास्त के नीचे स्वयं भोज के हस्ताचर हैं। वहाँ पर उसने श्रपना नाम भाजदेव लिखा है।

# राजा भोज के वि० सं० १०७६ के दानपत्र की नकल ।

### पहला पत्र ।

- (१) श्रो १ [ ॥% ] जयति व्योमकेशौसी २ यः सम्मीय विभर्ति ३ तां । ऐंदवीं शिरसा लेखांज—
- (२) गद्वीजांकुराकृतिं<sup>४</sup> ॥ [१क्क ] तन्वंतु वः स्मरारातेः कल्याग्रामनिशं जटाः ॥ क—
- (३) ल्पांतसमयोद्दामतिष्ठद्वलयिङ्गलाः ॥ [२० ] परमभट्टारक-महारा---
- (४) जाधिराज परमेश्वर श्री [ सी ] यकदेव पदानुध्यात परम-भट्टारकम---
- (५) हाराजाधिराज परमेश्वर श्री वाक्पतिराजदेव पदानुध्यात परमभ—
- (६) ट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर श्री सिन्धुराजदेव पदानुध्यात---
- (७) परमभट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर श्री भोजदेवः कुशली ॥

#### शुद्ध पाठ

- ै भोद्वार के स्थान पर 🦒 यह चिद्ध खुदा हुआ है।
- <sup>२</sup> °केशोसी <sup>३</sup> विभर्ति, ४ जगद्वीजां °

- (८) श्वलीमंडले घाघदोरभोगान्तः पाति वटपद्रके शमुप गता-न्समस्तराजपु—
- (९) रुषान्त्राह्मणो<sup>२</sup> त्तरान्प्रतिनिवासिजनपदादीश्च समादिशत्यसु<sup>३</sup> वः संविदितं ॥
- (१०) यथाऽस्माभिः कोंकणविजयपर्व्विणि आत्वा<sup>४</sup> चराचरगुरुः भगवन्तं भवानीपतिं
- (११) समभ्यच्च्यं सं [ स ] ारस्या [ स ] ारतां दृष्ट्वा । वाता-भ्रविभ्रममिदं वसुधाधिपत्यमापातमा—
- (१२) त्रमधुरो विषयोपभोगः । प्राणास्तृणागजलविदुसमा<sup>५</sup> नराणां धर्माः सखा
- (१३) परमहो परलोकयाने ॥ [ ३% ] श्रमत्संसारचक्राप्रधारा-धारामिसां श्रियं । प्राप्य येन येन
- (१४) ददुस्तेषां पश्चात्तापः परं फलं॥ [४३३] इति जगतो विनश्वरं स्वरूपमाकलय्योपरि<sup>६</sup>
  - (१५) स्बह्स्तोयं श्री भोजदेवस्य [॥%]

### द्सरा पत्र ।

- (१६) लिखितप्रामात<sup>७</sup> भूमिवर्त्तनशतैकं नि १०० स्वसीमातृण्-गोचरयृतिपर्यंतं द्विरण्या—
- (१७) दायसमेतं सभागभोगं सापरिकरं सर्व्वादायसमेतं ब्राह्मण्ट भाइलाय वामन---

<sup>े</sup> समुप<sup>\*</sup> <sup>२</sup> ° रुवान्त्रा० <sup>३</sup> ०त्यस्तु

<sup>&</sup>lt;sup>४</sup> स्नारवा <sup>५</sup> ° ग्राघ्रजलविंदु ०

<sup>&</sup>lt;sup>६</sup> इस पंक्ति का सम्बन्ध दूसरे पत्र की प्रथम पंक्ति से है।

<sup>• •</sup> श्रामाद् ट **बाक्ष**ण °

- (१८) सुताय वशिष्ठ<sup>९</sup> सगोत्राय वाजिमा<mark>ध्यंदिनशाखायैकप्रव-</mark> रायच्छिं च्छास्थानविनिर्गातपूर्व्व—
- (१९) जाय भातापित्रोरात्मनश्च पुरययसोभि वृद्धये श्रदृष्टफल-मंगीकृत्य चांद्राकारणे ---
- (२०) वित्तितसमकालं यावत्परया भक्त्या शाशने नोदकपूर्व्य प्रतिपादितमितिमत्वात—
- (२१) न्निवासिजनपरैर्यथादीयमानभागभोगकरहिर<mark>य्यादिकमाज्ञा</mark> श्रवणविधेयै—
- (२२) भू त्वा सर्व्वमस्मै समुपनेतव्यमिति ॥ सामान्यं चैतत्पुरय-फलं बुध्वा ५ ऽस्मद्वंशजैरन्यै---
- (२३) रिपभाविथोक्षृभिरस्मत्प्रदत्तधर्मा <sup>६</sup> दायोयमनुमंतब्यः पाल-नीयश्च ॥ उक्तं च व<sup>७</sup>—
- (२४) हुमिर्व्वसुधाभुका राजिभः सगरादिभिः। यस्य यस्य यदा भूमिस्तस्य तस्य तदा फलं॥ [५\*]
- (२५) यानीह दत्तानि पुरा नरे द्वैदीनानि धम्मीर्थयशस्कराणि। निर्माल्यवांतिप्रतिमानि
- (२६) तानि के नाम साधुः पुनराददीत ॥ [६\*] श्रस्मत्कुलक्रम मुदारमुदाहरद्भिरन्यैश्चदानमि—
- (२७) दमभ्यनुमोदनीयं । लदम्यास्तडित्सलिलवुद्वुद्ध चंचलाया दानं फलं परयशः परिपाल—
- (२८) नं च ॥ [७#] सर्व्वानेतान्माविनः पार्थिवेंद्रान्भूयो भूयो याचते रामभद्रः ॥

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup> वसिष्ठ<sup>°</sup> <sup>२</sup> °यशो ° <sup>३</sup> चंद्रा**कां वर्ज** ° <sup>४</sup> शासने ° <sup>५</sup> खुब्**वा <sup>६</sup> 'धरमेंदायो °** <sup>७</sup> व ° **८ दुब्द** °

- राजा भोज के वि० सं० १०७६ के दानपत्र की नकल ११३
- (२९) सामान्योयं धर्म्भसेतुर्नु पाणां काले काले पालनीयो भयद्भि:॥ [८\*] इति कम—
- (३०) लदलां वुविं दुलोलां १ श्रियमनुचिन्त्य मनुष्यजीवितं च । सकलमिद्युदा—
- (३१) हृतं च बुघ्वा<sup>२</sup> नहि पुरुपैः परकीर्त्तयो विलोप्या इति ॥ [९#] संवत् १०७६ माघ शुदि ५ [।#]
- (३२) स्वयमाज्ञा । मंगलं महाश्रीः ॥ स्वहस्तोयं श्री भोजदेवस्य [॥\*]

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup> °दलांबुबिंदु,° <sup>२</sup> बुद्ध्वा।

# राजा भोज के वि० सं० १०७६ के दानपत्र का भाषार्थ

#### पहला पत्र

श्रों। जो संसार के बीज के जैसी चन्द्रमा की कला का संसार की डत्पत्ति के लिये ही सिर पर धारण करता है, ऐसा महादेव सब से श्रेष्ठ है। (१)

प्रलयकाल की विजलियों के घेरे के रङ्ग जैसी महादेव की पीली जटा सदा तुम्हारा कल्याण करे। (२)

श्रेष्ठ नरेश, राजाश्रों के राजा बड़ी प्रभुतावाले, सीयकदेव के उत्तराधिकारी, श्रेष्ठ नरेश राजाश्रों के राजा बड़ी प्रभुतावाले श्री वाक्पित-राज के उत्तराधिकारी, श्रेष्ठ नरेश, राजाश्रों के राजा, बड़ी प्रभुतावाले श्री सिंधुराजदेव का उत्तराधिकारी, श्रेष्ठ नरेश, राजाश्रों का राजा बड़े ऐश्वर्यवाला, भोजदेव कुशल (प्रसन्नता) से युक्त होकर श्र्मली प्रान्त के घाघदोर जिले के वटपद्रक गाँव में श्राए हुए तमाम राज- पुरुषों, ब्राह्मणों श्रीर श्रासपास रहने वाले लोगों के श्राह्मा देता है। तुमको माल्म हो कि—हमने कोंकन की विजय के पर्व पर स्नान करने के बाद स्थावर श्रीर जंगम दोनों के स्वामी भगवान पार्वतीपित की पूजा करके श्रीर संसार की श्रसारता को देखकर—

राज्याधिकार श्रंधड़ समय के बादलों के समान है, विषयभोग स्निएक श्रानन्द देने वाले हैं, मनुष्यों का जीवन तिनके के श्रयभाग में

१ अथवा कुशस्युक्त हो। वह...

राजा भोर्ज के वि० सं० १०७६ के दानपत्र का भाषार्थ ११५ लटकती हुई पानी की बूंद के समान है, परलोक जाने के समय केवल धर्म ही मित्र रहता है। (३)

घूमते हुये संसार रूपी चक्र की धार के समान जाती आती रहने वाली इस लक्ष्मी के पाकर जो दान नहीं करते हैं उनको सिवाय पछताने के श्रीर कुछ हाथ नहीं श्राता। (४)

इस प्रकार दुनिया की नाश होने वाली हालत को सममकर

( यह स्वयं भोजदेव के हस्ताचर हैं )

### दूसरा पत्र

लिखे गाँव में सौ निवर्तन (नि० १००) भूमि अपनी सीमा, जो कि एक कोस तक जहाँ तक कि गायें घास चरतीं (या चरने जाती) हैं, सिहत मय आय के सुवर्ण, लगान, हिस्से, भोग की आमदनी, अन्य प्रकार की सब तरह की आय, और सब प्रकार के हकों के वाजिमाध्यंदिनी शाखा और एक प्रवर वाले विसष्ट गोत्री वामन के पुत्र भाइल नामक ब्राह्मण को, जिसके पूर्वज छिंछा से आए थे, माता पिता के और अपने धर्म और यश की बढ़ती के लिये, परोच्च से होने वाले धर्म के फल को मान कर, चाँद, सूरज, समुद्र और पृथ्वी रहे तब तक के लिये बड़ी भिक्त के साथ जल हाथ में लेकर दान में दी है। इसका खयाल करके वहाँ के रहने वाले लोगों को, इस आज्ञा को मान कर,

भूमिका नाप।

र दानपत्र में 'गोचरयूतिपर्यन्तं' पाठ है। यदि कात्यायम के, 'झध्वप रिमायो च' इस वार्तिक के अनुसार यहाँ पर के 'गोचरयूति' को ' गोयू तिः = गध्यूतिः का पर्यायवाची मान तों तो इसका अर्थ दो कोस होगा, जैसा कि अमरकोश में तिस्ता है:— 'गध्यूतिः स्रीकोशयुगम्'।

हमेशा से दिया जाने वाला हिस्सा, भोग, लगान, सुवर्ण वगैरा सब इस (भाइल) के पास ले जाना चाहिये। इस पुरुष फल की सब के लिये एक सा जानकर हमारे खानदान में होनेवाले या दूसरे खानदान में होने वाले आगे के राजाओं की हमारे धर्म के लिये। दिए इस दान की मानना और पालन करना चाहिए। कहा भी है:—

सगर श्रादि श्रनेक राजात्रों ने पृथ्वी भोगी है श्रौर जब जब यह पृथ्वी जिसके श्रधिकार में रही है तब तब उसी के उसका फल मिला है। (५)

इस दुनियाँ में पहले के राजाओं ने धर्म श्रीर यश के लिये जो दान दिए हैं उनको, उतरी हुई (त्याज्य) चीज या क्रै के समान समफ कर, कौन भला श्रादमी वापिस लेवेगा। (६)

हमारे वंश के उदार नियम के मानने वालों (हमारे वंशजों) धौर दूसरों को यह दान मंजूर करना चाहिए; क्योंकि इस विजली की चमक धौर पानी के बुलबुले के समान चंचल लक्ष्मी का श्रमली फल उसका दान करना या दूसरे के यश के। बचाना ही है। (७)

श्रागे होने वाले सब राजाश्रों से श्रीरामचन्द्र बार बार यही प्रार्थना करता है कि यह सब राजाश्रों के लिये एक सा धर्म का पुल है। इसलिए अपने अपने वक्तों में आप लोगों के। इसका पालन करना चाहिए। (८)

इस प्रकार लक्ष्मी के। श्रोर मनुष्य जीवन के। कमल के पत्ते पर पड़ी पानी की बूंद की तरह चंचल सममकर श्रोर ऊपर कही सब बातों पर ग़ौर कर लोगों को दूसरों की कीर्ति नष्ट नहीं करनी चाहिए। (९)

संवत् १०७६ माघ सुदि ५ । स्वयं हमारी श्राज्ञा । मंगल श्रीर बढ़ती हो । यह हस्तात्तर स्वयं भोजदेव के हैं ।

राजा भोज का दूसरा दानपत्र वि० सं० १०७८ का १ है। यह भी

इविडयन ऐविटक्वेरी, भा० ६, ए० ४६-५४।

इन पत्रों पर भी एक ही तरफ अत्तर खुदे हैं और दूसरे पत्र पर सत्ताईसवीं पंक्ति से इकत्तीसवीं पंक्ति तक लकीरों के दुहरे चतुष्कोण के बीच उड़ते हुए मनुष्याऋति गरुड़ की आऋति बनो है। इसका भी मुख पंक्तियों की तरफ है और बाएँ हाथ में सप है।

इस दानपत्र के अक्तर भी वही उज्जैन के अन्यदान पत्रों के से नागरी अक्तर हैं। समय लेख में 'ब' के स्थान में 'ब' खुदा है।

दो स्थानों पर 'श' के स्थान में 'स' श्रौर एक स्थान पर 'स' के स्थान में 'श' लिखा है। दो स्थानों पर 'वुद्धा' की जगह 'वुध्वा' लिखा मिलता है।

इस ताम्रपात्र का छपा हुआ ब्लाक उस पर की छाप से न बना होकर उसके श्रचरों की देख कर हाथ से लिखे श्रचरों पर से बनाया हुआ है। इसलिये उसके श्रचरों पर पूरी तौर से विश्वास नहीं किया जा सकता।

लेख की भाषा गद्य पशमय है ऋौर इसमें भी पहले ताम्रपात्र वाले वे हो ९ ऋोक हैं।

यह ताम्रपत्र उज्जैन में 'नागमरी' के पास जमीन जोतते हुए एक किसान को जमीन में गड़ा हुआ मिला था। (इस 'नागमरी' का का उल्लेख इस ताम्रपत्रकी छठी पंक्ति में 'नागद्रह' के नाम से किया गया है। यह 'नागमरी' नामक नाला उज्जैन की पवित्र पक्षकोशी में समभा जाता है। इसके अलावा इस ताम्रपत्र में लिखे 'वीराणक' गाँव का अब पता नहीं चलता।

इस दानपत्र में लिखा 'वीराणक' गाँव, वि० सं० १०७८ की माघ बदि ३ रविवार (ई० स० १०२१ की २४ दिसम्बर) को, सूर्य का उत्तरायण प्रारम्भ होने के समय, दान किया गया था और यह दानपत्र इसके करीब दो मास बाद वि० सं १०७८ की चैत्र सुदि १४ (ई० स० १०२१ की ३० मार्च) को लिखा गया था। इससे स्पष्ट ज्ञात होता है कि तोम्रपत्र में का संवत चैत्रादि संवत् नहीं है। इस दान के समय भोज श्रापनी राजधानी धारा नगरी में ही था।

इस दानपत्र के दोनों पत्रों में भी पहले दानपत्र के समान ही इबारत के नीचे स्वयं राजा भोज के हस्ताचर हैं श्रीर वहाँ पर उसने श्रापना नाम भोजदेव ही लिखा है।

१ इिराह्म पेफ्रेमेरिस के अनुसार तीन को सोमवार आता है। परन्तु पहले दिन दूज १० घड़ी मात्र होने से और उक्त समय के बाद तीज के आ जाने से रिववार को भी तीज आ जाती है।

### राजा भोज के वि० सं० १०७८ के ताम्रपात्र की नकल

#### पहला पत्र ।

- (१) श्रों ै [॥\*] जयति व्योमकेशोसौ यः सर्गाय विभर्तितां र । ऐन्द्वीं रेशिरसा लेखां जगद्वीजांकुराकृतिम् र ॥ [१०%]।
- (२) तन्वंतु वः स्मरारातेः कल्याणमनिशं जटाः कल्पान्तसमयो इामतिबद्धलय—
- (३) पिङ्गलाः ॥ [२\*] परमभट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर श्री सीयकदेव पादा —
- (४) नुष्यात, परम भट्टारक महाराजाधिरारज परमेश्वर श्री वाक्पतिराजदेव—
- (५) पादानुध्यात, परमभट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर श्रीसिन्धुराजदेव पदानुध्यात,—
- (६) परमभट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर श्रीभोजदेवः कुराली नागद्रह पश्चिमपथ---
- (७) कांतः पातिवीराणके समुपगतान्समस्तराजपुरुषान्त्राह्मणोत्त<sup>५</sup> रान्प्रतिनिवासि पट्टकि—
- (८) लजनपदादींश्च समादिशत्यम्तु वः संविदितं ॥ यथा श्रती-ताष्टसप्तत्यधिकसाहस्रिक—
- (९) सम्वत्सरे माघासित तृतीयायाम् । रवावुदगयनपर्व्वाणः कल्पित ह—

<sup>ै</sup> यहाँ पर भी वही क्रोक्कार का चिह्न दिया गया है। र विभर्ति व

- (१०) लानां लेख्ये ॥ श्रीमद्धारायामवस्थितैरस्माभिः स्नात्त्रा चराचरगुरुं भगव—
- (११) न्तन्भ' वानीपतिसमभ्यच्च्यं संसारस्यासारतां दृष्ट्वा । वाता-भ्रविभ्रममिदम्बसुधाविषस्य—
- (१२) मापातमात्रमधुरो विषयोपभोगः प्राणास्तृगाप्रजलविन्दु-समा नराणां धर्म्मस्स—
- (१३) खा परमहो परलोकयाने ॥ [३ \* ] भ्रमत्सन्सार रचका-प्रधाराधारामिमांश्रियं । प्राप्य ये न—
- (१४) ददुस्तेषां पश्चात्तापः परं फलं ॥ [४] इति जगतो विन-श्वरं स्वरूपमाकलय्योपरि—
- (१५) लिखितग्रामः स्वसीमातृणगाचरगृतिपर्व्यन्तस्सहिरण्य-भागभो<sup>३</sup>—
  - (१६) स्वहस्ताय श्रीभाजदेवस्य [॥]

### दूसरा पत्र

- (१७) गः सोपरिकरः सर्व्ञादायसमेतः ब्राह्मण् धनपतिभट्टाय भट्टगोविन्दसुताय व<sup>६</sup>—
- (१८) ह<sub>्</sub>वृचारवलायनशास्त्राय । श्रगस्तिगोत्राय । त्रिप्रवराय । वेष्ल्लुवल्लप्रतिवद्ध<sup>७</sup>श्रीवादाविनिर्गतरा—
- (१९) धसुरसंगकरणादाय। मातापित्रोरात्मनश्च पुन्य य-शोभिवृद्धये। श्रष्टष्टफलमंगीकृत्य चं—
- (२०) द्रार्काण्णैवित्तिति समकालं यावत्परयाभक्त्या शाशनेने। ९ दकपूर्व्वे प्रतिपादित इति मत्या—

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> भगवन्तं, <sup>२</sup> संसार<sup>°</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>३</sup> इस पंक्ति का सम्बन्ध दृसरे पत्र की प्रथम पंक्ति से है।

४ स्वहस्तोयं, १ १ ब्राह्मण, १ वह्वृचा, १

<sup>&</sup>lt;sup>७</sup> बद्ध°, ८ पुरुष <sup>९</sup> शासने°

- (२१) यथादीयमानभागभागकरहिरण्यादिकमाज्ञाश्रवण्विधेयैर्भूत्वा सर्व्वमस्मै समुपनेतव्यं ।
- (२२) सामान्यं चैतत्पुर्यफलम्बुध्वा । स्मद्वन्सजै २ रन्यैरि भावि-भोवतृभिरस्मत्प्रदत्तधर्मादायो । य—
- (२३) मनुमन्तव्यः पालनीयश्च । उक्तं च । वहुभि वर्वसुधाभुका राजभिस्सगरादिभिः । यस्य यस्य यदा—
- (२४) भूमिस्तस्य तस्य तदाफलं ॥ [५ \*] यानीह द्त्तानि पुरा-नरेन्द्रैदीनानि धर्मार्थयशस्त्रराणि । निम्माल्य—
- (२५) वान्तिप्रतिमानि तानि का नाम साधुः पुनराददीत ॥ [६] श्रामान्कुलक्रममुदारमुदाहरद्भिरन्यैश्च—
- (२६) दानिमद्मभ्यनुमोदनीयं । तदम्यास्तिडच्छित्तित्वुद्वुद् व् चचलाया दानं फलं परयसष्पपरि पा—
- (२७) लनं च ॥ [ ७ \* ] सर्व्वानेतान्भाविनः पार्थिवेन्द्रान्भूयो भूयो याचते रामभद्रः
- (२८) सामान्यायं धर्म्मसेतुर्नु पाणां काले काले पालनीया भवद्भिः [८\*]॥ इति क—
- (२९) मलदलाम्बुविन्दुलेालां श्रियमनुचिंत्य मनुष्यजीवितं च। सकलिम—
- (३०) दमुदाहतं च युध्वा<sup>८</sup>नहि पुरुषैः परकीर्त्तयो विलोप्या [ ९# ] इति ॥ सम्वत् १०
- (३१) ७८ चैत्र शुदि १४ स्वयमज्ञामंगलं महाश्रीः स्वहस्तोयं श्री भाजदेवस्य।

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup> भ्बुद्ध्वा. <sup>२</sup> ° द्वंशजै. ° <sup>३</sup> ° धर्म्मदायो. ° <sup>४</sup> बहुसि. °

<sup>&</sup>lt;sup>६</sup> ° बुद्खुद. ° <sup>६</sup> ° यश: परि. ° <sup>७</sup> ° लाम्बुबिन्दु. ° ८ <mark>बुद्</mark>वा.

## राजा भोज के वि० सं० १०७⊏ के दानपत्र का भाषार्थ

(यहाँ पर पहले दानपत्र में आई हुई इवारत के अर्थ का खुलासा न देकर विशेष इनारत का अर्थ ही दिया जाता है।)

पहले के दो श्लोकों में शिव की स्तुति की गई है।

परमभट्टारक महाराजिधराज परमेश्वर श्री भोजदेव जो कि, श्रीसीयकदेव के पुत्र वाक्पितराज के उत्तराधिकारी, श्रीसिन्धुराज का पुत्र है कुशल युक्त होकर नागहृद के पश्चिम प्रान्त में स्थित वीरा- एक गाँव में एकत्रित हुए तमाम राज कर्मचारियों, ब्राह्मणों सिहत वहाँ के रहने वाले पटेलों और ब्राम रियाया के। ब्राह्म देता है। तुमको माल्म हो कि १०७८ के वर्ष की मात्र विद ३ रिववार के दिन सूर्य का उत्तरायण प्रारम्भ होने के समय (जब कि खेत जोतनेवालों की लिखा- पढ़ी होती है। १) धारानगरी में निवास करते हुए हमने स्नान और शिवपूजन कर, तथा संसार की असारता के। देख.... व

१ श्रथवा कुशल युक्त हो। वह...

र दानपत्र में इसके लिये 'किल्पतहलानां 'लेख्ये' लिखा है। शायद भाज के समय माध में उन कृपकों की जिन्होंने खेत जाते हों लागान भ्रादि के बाबत शर्तें तय हाती होंगी ? नीलकरण्ठ जनार्दन कीर्तन ने बैल की एक जोड़ी से जाती जाने वाली पृथ्वी का एक हल जमीन मानकर उसके श्रधिकार सहित गाँव विया यह श्रर्थ किया है।

<sup>&</sup>lt;sup>३</sup> यहाँ पर पहले दानपत्र में दिए वे ही देा श्लोक लिले हैं।

श्रीर जगत् के नाशवान स्वरूप के समम ऊपर लिखा (वीरागक) गाँव श्रपनी सीमा, जो कि एक केस तक , जहाँ तक कि गायें
घास चरती (या चरने जाती) हैं, सहित मय श्रायके सुवर्ण, हिस्से, भोग
की श्रामदनी श्रन्य प्रकार की सब तरह की श्राय श्रीर सब तरह के
हक के (ऋग्वेदो) पह वृच श्राश्वलायन शाखा, श्रगस्ति गोत्र श्रीर
त्रिप्रवर वाले भट्ट गोविन्द के पुत्र धनपति भट्ट के, जिसके पूर्वज
वेल्लवल प्रान्त के श्रीवादा से निकले हुए राधासुरसंग के कर्णाट थे,
माता-पिता श्रीर श्रपने पुण्य श्रीर धश की बृद्धि के लिये दिया है।
ऐसा समम कर इसका लगान श्रादि उसके पास ले जाना चाहिए।
हमारे पीछे होनेवाले हमारे वंश के श्रीर दूसरे वंश के राजाश्रों का भी
इसे मानना श्रीर इसकी रक्षा करना चाहिए... 3

संवत् १०७८ की चैत्र सुदि १० (यह शायद दानपत्र लिखे जाने की तिथि है।)

> स्वयं हमारी श्राज्ञा। मंगल श्रोर श्रो वृद्धि हो। यह स्वयं भोजदेव के हस्ताचर हैं।

भाज की विद्वता के विषय में यहाँ पर इतना लिखना ही पर्याप्त होगा कि इसने भिन्न भिन्न विषयों के अनेक प्रनथ लिखे थे। उनका विषरण किसी अन्य अध्याय में दिया जायगा।

<sup>े</sup> पहले ताम्रपत्र में का इसी शब्द पर का नोट देखे।।

र यह शायद वही गोविन्द भट्ट हो जिसे भोज ने मण्डप दुर्ग (माँडू) के झात्रावास का श्रध्यच नियत किया था।

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> इसके आगे पहले दानपत्रवाले ४ से ६ तक के वे ही रजोक दिये गए हैं।

## राजा भोज से सम्बन्ध रखनेवाली कथाएँ।

अलबेरूनी १ ने अपने भ्रमण वृत्तान्त में एक अद्भुत कथा लिखी है। यह लिखता है:—

" मालवे की राजधानी धार में, जहाँ पर इस समय भोजदेव राज्य करता है, राज-महल के द्वार पर, शुद्ध चांदी का एक लंबा टुकड़ा पड़ा है। उसमें मनुष्य की आकृति दिखाई देती है। लाग इसकी उत्पत्ति की कथा इस प्रकार बतलाते हैं:—

प्राचीन काल में किसी समय एक मनुष्य केंाई विशेष प्रकार का रासायनिक पदार्थ लेकर वहाँ के राजा के पास पहुँचा। उस रासायनिक पदार्थ का यह गुण था कि उसके उपयोग से मनुष्य श्रमर, विजयी, श्रजेय श्रीर मनावाञ्छित कार्य करने में समर्थ है। सकता था। उस पुरुष ने, राजा के। उसका सारा हाल वतला कर, कहा कि श्राप श्रमुक समय श्रकेले श्राकर इसका गुण श्रज्जमा सकते हैं। इस पर राजा ने उसकी बात मान ली श्रीर साथ ही उस पुरुष की चाही हुई सब वस्तुएं एकचित्र कर देने की, श्रापने कर्मचारियों के। श्राजा देवी।

इसके बाद वह पुरुष कई दिनों तक एक बड़ी कड़ाही में तेल गरम करता रहा। श्रीर जब वह गाढ़ा हो गया तब राजा से बोला कि, श्रब श्राप इस में कूद पड़ें, तो मैं वाकी की क्रियांएं भी समाप्त कर डालूँ। परन्तु राजा की उसके कथनानुसार जलते हुए तेल में कूदने

१ अलबेरूनी का भारत भा० २. पृ० ११४-१६।

आत्रबेरूनी ने श्रपनी उपर्युक्त पुस्तक (तहकीके िन्द्) वि० सं० १०८७ (ई० स० १०३०) में समाप्त की थी।

की हिम्मत न हुई। यह देख उसने कहा कि, यदि श्राप इसमें कूदने से डरते हैं, तो मुक्ते श्राझा दीजिये ताकि मैं हो यह सिद्धि प्राप्त कर लूँ। राजा ने यह बात मानली। इस पर उस पुरुष ने श्रोषधियों की कई पुड़ियाँ निकाल कर राजा को दीं श्रोर समका दिया कि इस इस प्रकार के चिह्न दिखाई देने पर ये-ये पुड़िया तेल में डाल दे। इस प्रकार राजा को समका बुकाकर वह पुरुष उस कड़ाही में कूद पड़ा श्रोर ज्ञणा भर में ही गलकर एक गाढ़ा तरल पदार्थ बन गया। राजा भी उसकी बतलाई विधि के श्रनुसार एक एक पुड़िया उसमें डालने लगा। परन्तु जब वह एक पुड़िया को छोड़कर बाकी सारी की सारी पुड़ियाएं डाल चुका तब उसके मनमें विचार उत्पन्न हुश्रा कि, यदि वास्तव में ही यह पुरुष श्रमर, विजयी, श्रोर श्रजेय होकर जीवित हो गया, ते। मेरी श्रीर मेरे राज्य की क्या दशा होगी। ऐसा विचार उत्पन्न होते ही उसने वह श्रान्तम पुड़िया तेल में न डाली। इससे वह कड़ाही ठंडी हो गई श्रीर वह शुला हुश्रा पुरुष चांदी के उपर्यक्त दुकड़ के रूप में जम गया।

# भोज का मुसलमान लेखकों द्वारा लिखा हुआ वृत्तान्त ।

मुहम्मद क्रासिम ने, जो बादशाह श्रकबर का समकालीन था, श्रोर जिसका उपनाम फरिश्ता था एक इतिहास लिखा है। वह 'तारीख फरिश्ता' के नाम से प्रसिद्ध है। उसमें भोज के विषय में लिखा हैंं:—

"राजा भोज क्षोम का पँवार था। इनसाफ श्रोर सखावत में विक्रमादित्य के तरीके पर चलता था। वह रात का भेस बदल कर शहर में ग्रश्त लगाता श्रोर गरीकों श्रोर फक्षीरों की खबर लेता था। उसका वक्त श्रपनी रियाया के हाल की तरक्की श्रोर वैहबूदी में ही गुजरता था। गाँव 'खरकौन,' 'बीजागढ़' व कसवा 'हिंदिया' उसी के वक्त में वसाए गए थे।

उसको रानियों के जमा करने का भी शौक था। वह साल भर में दो जलसे किया करता था। उनमें हिन्दुस्तान भर के दूर दूर के क्रामिल लोग इकट्टे होते थे। ये जलसे ४० रोज तक रहते थे और उन दिनों सिवाय नाच, गाना और शायरी, वगैराओं के और कोई काम नहीं किया जाता था। जब तक ये जलसे रहते थे तब तक तवायकों को खाना, शराब, व पान सरकार से दिए जाते थे। बिदाई के वक्त हर एक को सरोपाव (खिलअत) और १०-१० अशर्फियाँ मिलती थीं।

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup> तारीख़ फरिश्ता, भा० १, ए० १४

भेज का मुसलमान लेखको द्वारा लिखा हुआ बृत्तान्त १२७

यह राजा ५० साल हुकूमत करके बहिश्त की गया। भोज के वक्त में कन्नीज की गद्दी पर वासदेव नाम का राजा था।

बादशाह श्रकबर के वक्त उसके मंत्री श्रबुल फ़ज़ल ने भी 'श्राईने श्रकबरी' नाम की एक किताव लिखी थी । उसमें भोज के बारे में लिखा<sup>र</sup> हैं:—

राजा विजैनंद<sup>3</sup> को शिकार का बड़ा शौक था। एक वार उसे मूँज के पौदे के पास पड़ा उसी वक्त का जन्मा एक बन्ना मिला। राजा उसे अपना लड़का वनाकर ले आया और उसका नाम मुंज रक्खा। विजैनंद के मरने के बक्त उसका हकीकी लड़का भोज छोटा था। इसी से उसने राज का काम मुंज को सौंप दिया। यह दखन की लड़ाई में मागु गया था!

भोज संवत् ५४२ विक्रमी में तस्त पर बैठा श्रौर उसने बहुत से मुल्क फतेह किए। उसने श्रपने इन्साफ श्रौर सखावत से जमाने केा श्राबाद रक्सा श्रौर श्रक्तमंदी के पाए केा बढ़ाया। उसके वक्त में चुने हुए श्रालिमों का जाजार गरम रहा श्रौर श्रक्तमंदों का जोर शार था। उसके दरवार में ५०० चुने हुए श्रालिम इनसाफ व कानून की

<sup>4</sup> इसका कुछ पता नहींच लता। वहाँ पर वि० सं० १०१६ से १०६२ तक प्रतिहार वंश के विजयपाल, राज्यपाल, त्रिलोचनपाल श्रौर यशः पाल का राज्य रहना पाया जाता है। इसके बाद से गाहस्थाल चन्द्रदेव के क्षत्रीज विजय करने तक का हाल श्रज्ञात है।

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup> श्राई ने श्रकवरी, भा० १, ए० ४७०-४७१

<sup>3</sup> मुझ के पिता का नाम श्रीहर्ष (सीयक) श्रीर दादा का नाम वैरिसिंह (वज्रट) था। श्रबुलफ़जल ने वज्रट के ही मुझ का पिता मानकर उसी का नाम बिजैनन्द लिखा हो ते। श्रारचर्य नहीं।

तरक्की करते थे। इन आलिमों के सरदार वर्ष ज श्रौर धनपाल श्रे। उन लोगों ने दिल के। लुभानेवाली बातें लिखी हैं श्रौर वे श्रक्तमंदों श्रौर खोज करने वालों के लिये तोहके छोड़ गए हैं।

जब भोज पैदा हुआ था, या तो नजूमियों की श्रक्त खब्त हो गई थी, या उनसे भूल हुई थी। इसी से सबने मिलकर उसके जायचे में ऐसे बुरे जोग बतलाए कि उनका हाल सुनकर उसके रिश्तेदारों के दिलों में श्रपने मरने का खटका पैदा हो गया। इसी से उन्होंने भीज केा ले जाकर एक बीहड़ श्रोर श्रजनबी जंगल में छोड़ दिया। मगर वहाँ पर भी वह राहगीरों के हाथों परविरश पाता रहा।

हकीम बर्र ज ने, जो उन दिनों एक मामूली श्रालिम समभा जाता था, भोज का श्रसली जायचा तैयार किया श्रीर उसमें उसका एक बड़ा राजा होना श्रीर ९० बरस की उम्र पाना लिखा।

इसके बाद उसते उस जायचे को ले जाकर राजा के गुज़रने की जगह पर डाल दिया। जब राजा ने उसे देखा तो उसका ख़ून जोश में श्रा गया श्रीर उसने सब श्रालिमों को दरबार में बुलवाकर इसकी फिर से जाँच करबाई। इससे पहले जो गलती हो गई थी वह जाहिर हो गई। इसके बाद राजा खुद जाकर भोज की वापिस ले श्राया। तक्दीर खुलने से सच्चाई की श्रांख भी खुल गई।

वहीं पर आगे लिखा है:--

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> वर्रं ज शायद वररुचि का विगाड़! हुआ रूप हो।

र धनपाल, भोज के चचा मुझ के समय से लेकर भोज के समय तक जीवित था और इसने भोज की आज्ञा से 'तिलक मझरी' नाम का गद्य काव्य खिला था। इसी धनपाल का राजा मुझ ने 'सरस्वती' की उपाधि दी थी।

कहते हैं कि ८ साल की उम्र में हीं बेगुनाह मुंज को अधा व गूँगा करके मार डालने के लियं कुछ लोगों के सुपुर्द कर दिया। लेकिन कातिलों ने उसे मार डालने के वजाय उसका भेस और नाम बदल कर छोड़ दिया। जाते वक्त वह एक कागज पर कुछ लिख कर उनके। दे गया और कह गया कि अगर राजा मेरा हाल दरियाफ़ करे तो यह कक्का उसके। दे देना। उस कक्के की लिखावट का खुलासा यह था:—

बुराई इन्सान की किस तरह श्रास के उजाले से हटाकर तूर गिरा देती है श्रीर बेगुनाहों के बेजा खून से उसके हाथ रंग देती है। श्राज तक कोई भी श्रासमंद से श्रासमंद राजा मरते वक्त मुल्क या माल की श्रापने साथ नहीं ले जासका। ऐसी हालत में तुमें कैसे यकीन हो गया है कि मेरे मार डालने से तेरा राज श्रामर हो जायगा श्रीर उसे कोई खतरा न रहेगा।

इस इबारत के। पढ़कर राजा की गफलत की नींद टूट गई श्रौर वह श्रपने किये पर पछताने लगा। जब दरबारियों ने भलाई होने के श्रासार देखे तब मुंज के। छोड़ देने का सारा हाल उसे कह सुनाया। राजा ने मुंज की बड़ाई कर उसे श्रपना वली श्राहद बना लिया।

उसके बेटे जैचंद का राज खतम होने पर मालवे का राज जैतपाल तँवर की मिला<sup>र</sup>।

<sup>े</sup> माईने श्रक्षवरी में 'मुझरा' लिखा होने से उक्त प्रंथ का तालय मुझ के श्रंधे किये जाने से ही है। यह कथा प्रवन्धिचन्तामिक की कथा का विगड़ा हुआ रूप प्रतीत होती है।

र आईने अकबरी की इस कथा में गड़बड़ नजर आती है। भोज के उत्तराधिकारी जयसिंह के बाद जिसे शायद यहाँ पर जैयन्द के नाम से बिखा है १४ राजाओं ने करीब २४० वर्ष तक और भी राज्य किया

था। हाँ, मोज हितीय के उत्तराधिकारी जयसिंह चतुर्थ के समय, वि० सं० १३६६ (ई० सं० १३०१) के करीब, मालवे पर मुसलमानों का श्रिकार हो गया।

यहाँ पर 'उसके बेटे जैचंद' से यदि भोज के उत्तराधिकारी जयसिंह का तालय हो तो फिर मुझ के अन्धे किए जाने के स्थान में मुझ द्वारा भोज के अंधे किए जाने का तालय जेना होगा और आई ने अकबरी की जिलावट में जेलक दोष मानना होगा। इसके अलावा यह भी मानना होगा कि इस वंश के दोनों भोजों और उनके उत्तराधिकारी जयसिंहों के। एक मानकर भी अवुल कज़ल ने अपनी पुस्तक में गड्बड कर दी है।

## भविष्यपुराण में भोज ऋौर उसके वंश का वृत्तान्त

विंदुसारस्ततोऽभवत्।

पितुस्तुल्यं कृतं राज्यमशोकस्तनयोऽभवत् ॥४४॥
पतिस्मन्नेव काले तु कान्यकुब्जो द्विजोत्तमः ।
प्रज्ञुंदं शिखरं प्राप्य ब्रह्महोममथाकरोत् ॥४५॥
वेदमंत्र प्रभावाश्च जाताश्चत्वारि स्तित्रयाः ।
प्रमरस्तामवेदी च चपहानिर्यज्ञविदः ॥४६॥
त्रिवेदी च तथा शुक्लोथवां स परिहारकः ।
परावत कुले जातान्गजानारुद्यते पृथक् ॥४७॥
प्रशोकं स्ववशं चकुस्सवें बौद्या विनाशिताः ।
चतुर्लकाः स्मृता बौद्धाः दिव्यशस्त्रेः प्रहारिताः ॥४८॥
प्रवन्ते प्रमरोभूपश्चतुर्योजनविस्तृताम् ।
प्रमक्षवर्ती नाम पुरीमध्यास्य सुखितो भवत् ॥४६॥
(भविष्यपुराण्, प्रतिसर्गं पर्वं, खरुड १, प्र० ६, पृ० २४६)

पूर्णे हे च सहस्रान्ते सूतो वचनमह्नवीत्। सप्तित्रंशशते वर्षे दशाब्दे चाधिके कलौ ॥७॥ प्रमरो नाम भूपालः कृतं राज्यं च षट्समाः। महामद्स्ततो जातः पितुर्घे कृतं पदम्॥६॥ देवापिस्तनयस्तस्य पितुस्तुल्यं कृतं पदम्॥६॥ देवदूतस्तस्य सुतः पितुस्तुल्यं स्मृतं पदम्॥६॥ तस्माद्गंधवं सेनश्च पंचाशदब्दभूपदम्। कृत्वा च स्वसुतं शंखमभिष्च्य वनं गतः॥१०॥ शंखेन तत्पदं प्राप्तं राज्यं त्रिंशत्समाः कृतम्। देवांगना वीरमती शक्तेण प्रेषिता तदा ॥११॥ गंधर्वसेनं संप्राप्य पुत्ररत्नमजीजनत्। सुतस्य जन्मकालेतु नभसः पुष्पवृष्टयः॥१२॥

पूर्णेतिंशच्छते वर्षे कलौ प्राप्ते भयंकरे ॥१४॥
शकानां च विनाशार्थमार्यधर्मविवृद्धये ।
जातिश्शवाज्ञया सोऽपि कैलासाद्गुह्यकालयात् ॥१५॥
विक्रमादित्यनामानं पिता कृत्वा मुमोद्द ।
स बालोऽपि महाप्राज्ञः पितृ मातृ प्रियंकरः ॥१६॥
पञ्चवर्षे वयः प्राप्ते तपसोऽधे वनं गतः ।
द्वादशाब्दं प्रयत्नेन विक्रमेण कृतं तपः ॥१९॥
पश्चादम्बावतीं दिव्यां पुरीं यातः श्रियान्वितः ।
(भविष्यपुराण, प्रतिसर्गं पर्वं, खण्ड १, श्रध्याय ७, ए० २४८)
स्वर्गते विक्रमादित्ये राजानो बहुधाभवन् ।
तथाष्टादशराज्यानि तेषां नामानि मे १८णु ॥६॥

पर्तास्मन्नतरे तत्र शालिवाहनभूपितः ॥१७॥
विक्रमादित्यपौत्रश्च पितृराज्यं गृहीतवान् ।
(भिवण्यपुराण, प्रतिसर्गा पर्व, खरह ३, श्रध्याय २, ए० २५२)
शालिवाहनवंशे च राजानो दशचाभवन् ।
राज्यं पश्चशताब्दं च कृत्वा लोकान्तरं ययुः ॥१॥
मर्थ्यादाक्रमतो लीना जाता भूमंडले तदा ।
भूपतिर्वशमो यो वै भोजराज इति स्मृतः ।
द्रष्ट्रा प्रसीणमर्थादां बली दिग्विजयं ययौ ॥२॥
सेनया दशसाहस्या कालिदासेन संयुतः ।
तथान्यैर्वाह्यणैः सार्द्धं सिंधुपारमुपाययौ ॥३॥

जित्वा गांधारजान्म्लेच्छान्काश्मीरान्नारवाञ्च्ठान्। तेषां प्राप्य महाकाशं दंडयोग्यानकारयत् ॥४॥ पतस्मिन्नन्तरे म्लेच्छु श्राचार्येण समन्वितः। महामद इति ख्यातः शिष्यशाखासमन्वितः ॥५॥ नृपश्चैय महादेवं मरुस्थलनियासिनम् गंगाजलैश्च संस्नाप्य पंचगव्यसमन्वितैः। चंदनादिभिरभ्यर्च्य तुष्टाच मनला हरम् ॥६॥ नमस्ते गिरिजानाथ मरुस्थलनिवासिने। त्रिपुरासुरनाशाय बहुमायाप्रवर्तिने ॥७॥ म्लैच्छेर्गु प्राय शुद्धाय सिचदानम्दरूपिणे। त्वं मां हि किंकरं विद्धि शरणार्थमुपागतम् ॥=॥ इति श्रुत्वा स्तवं देवः शब्दमाह नृपाय तम्। गंतव्यं भाजराजेन महाकालेश्वरखले ॥६॥ म्लैञ्ज्रेस्युद्षिता भृमिवाहीकानामविश्रुता। श्रार्व्यधर्मी हि नैवात्र वाहीके देशदारुणे ॥१०॥ बभूवात्र महामायी योऽसौ दग्धो मयापुरा । त्रिपुरो बलिदैत्येन प्रेषितः पुनरागतः ॥११॥ श्रयोनिः सबरे। मत्तः प्राप्तवान्दैत्यवर्द्धनः। महामद इति ख्यातः पैशाचकृतितत्परः ॥१२॥ नागन्तव्यं त्वयाभूष पैशाचे देशधूर्तके। मत्त्रसादेन भूपाल तव शुद्धिः प्रजायते ॥१३॥ इति श्रुत्वा नृपश्चैव खदेशान्युनरागमत्। महामदश्च तैः सार्झे सिंधुतीरमुपाययौ ॥१४॥ उवाच भूपति प्रेम्णा मायामद्विशारदः। तब देवो महाराज मम दासत्वमागतः॥१५॥

ममोच्छिष्ठं स भुक्षीयाद्यथा तत्पश्य भा नृप। इति श्रुत्वा तथा द्रष्ट्रा परं विस्मयमागतः ॥१६॥ म्लेच्छ्रधर्मे मतिश्चासीत्तस्य भूपस्य दारुणे ॥१७॥ तच्छ्रत्वा कालिदासस्तु रुषा प्राह महामदम्। माया ते निर्मिता धूर्त नृपमाहनहेतवे ॥१=॥ हनिष्यामि दुराचारं वाहीकं पुरुषाधमम्। इत्युक्त्वा स द्विजः श्रीमाञ्जवार्णं जपतत्परः ॥१६॥ जप्त्वा दशसहस्रं च तद्दशांशं जुहाव सः। भस्म भूत्वा स मायावी म्लेच्छदेवत्वमागतः ॥२०॥ भयभीतास्तु तच्छिष्या देशं वाहीकमाययुः। गृहीत्वा स्वगुरोर्भस्म मद्दीनत्वमागतम् ॥२१॥ स्थापितं तैश्च भूमध्ये तत्रोषुर्मदतत्पराः। मदहीनं पूरं जातं तेषां तीर्थं समं स्मृतम् ॥२२॥ रात्री स देवरूपश्च बहुमायाविशारदः। पैशाचं देहमास्थाय भेाजराजं हि से।ऽब्रवीत् ॥२३॥ श्रार्घ्यधम्मा हि ते राजन्सर्वधर्मात्तमः स्मृतः। ईशाज्ञया करिष्यामि पैशाचं धर्मदारुणम् ॥२४॥ लिंगच्छेदी शिखादीनः श्मश्रुधारी स दूषकः। उचालापी सर्वभन्नी भविष्यति जनो मम ॥२५॥ विना कौलं च पशवस्तेषां भक्ष्या मता मम । मुसलेनैव संस्कारः कुशैरिव भविष्यति ॥२६॥ तस्मान्मुसलवन्तो हि जातयो धर्मदूषकाः। इति पैशाचधर्मश्च भविष्यति मया कृतः ॥२७॥ इत्युक्तवा प्रययौ देवः स राजा गेहमाययौ। त्रिवर्णे स्थापिता बाणी सांस्कृती खर्गदायिनी ॥२८॥ शूदेषु प्राकृती भाषा स्थापिता तेन घीमता।
पंचाशदृब्दकालं तु राज्यं कृत्वा दिवं गतः ॥२६॥
स्थापिता तेन मर्य्यादा सर्वदेवोपमानिनी।
श्राय्यावर्तः पुग्यभूमिर्मभ्यं विभ्यहिमालयोः ॥३०॥
श्रार्य्यवर्णाः स्थितास्तत्र विभ्याते वर्णसंस्कराः।
नरा मुसलवन्तश्च स्थापिताः सिंघुपारजाः ॥३१॥
वर्षरे तुषदेशे च द्वीपे नानाविधे तथा।
ईशामसीह धर्माश्च सुरै राज्ञेव संस्थिः॥३२॥

(भविष्य पुराण, प्रतिसर्ग पर्व, खरह ३, श्रध्याय ३, १० २८३)
स्वर्गते भे।जराजे तु सप्तभूपास्तद्द्वये।
जाताश्चाल्पायुषो मन्दा स्त्रिशताब्दांतरे मृताः॥१॥
बहुभूपवती भूमिस्तेषां राज्ये बभूबह।
वीरसिंहश्च यो भूपः सप्तमः संप्रकीर्तितः॥२॥
तद्द्वये त्रिभूपाश्च द्विशताब्दान्तरे मृताः।
गंगासिंहश्च यो भूपो द्शमः स प्रकीर्तितः॥३॥
कल्पत्तेत्रे च राज्यं स्वं कृतवान्धर्मतो नृपः।
(भविष्यपुराण, प्रतिसर्गं पर्वं, खरह ३, श्रध्याय ४, १० २८३)।

# भावार्थ

उस ( चन्द्रगुप्त ) का पुत्र विंदुसार हुआ। उसने भी श्रपने पिता के समान ही (६० र्वष ) राज्य किया। विंदुसार का पुत्र श्रशोक हुआ।

इसी समय किसी कान्यकुटन ब्राह्मण ने आबू पर नाकर ब्रह्मा के नाम पर यहा किया। उस यहा से चार चित्रय पैदा हुए। सामवेद का अनुयायी प्रमर (परमार), यजुर्वेद को मानने बाला चपहानि (चाह-मान), त्रिवेदी शुक्त ? और अथर्ववेदी परिहारक (पिंड्हार)। इन्होंने अशोक को वश में करके चार लाख बौद्धों का नाश कर दिया।

श्रवन्ति ( उज्जैन ) का राजा प्रमर (परमार) चार योजन विस्तार वाली श्रम्बावती नगरी में सुख से रहने लगा।

\$\$ \$\$ \$\$

फिर सूत ने कहा कि दो हजार र्वष पूरे होने पर कलियुग संवत ३७१० में प्रमर नामक राजा हुआ था।

उसकी वंशावली :---

| संख्या | नाम          | परस्पर का<br>सम्बन्ध | राज्यवर्ष | विशेष वक्तव्य                                                                                                           |
|--------|--------------|----------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| १      | प्रमर        | मृत पुरुष            | Ę         |                                                                                                                         |
| २      | महामद        | सं०१ का पुत्र        | ३         | i<br>                                                                                                                   |
| ३      | देवापि       | सं०२ का पुत्र        | ३         |                                                                                                                         |
| 8      | देवदृत       | सं० ३ का पुत्र       | 3         | 1                                                                                                                       |
|        | गन्धर्वसेन   | सं०४का पुत्र         | લ૦        | यह अपने पुत्र की राज्य<br>देकर वन में चला गया।<br>वहाँ पर इसके कलियुग<br>संवत् ३००० में विक्रमादित्य<br>नामक पुत्र हुआ। |
| ုန     | * शंख        | सं०५ का पुत्र        | ३०        |                                                                                                                         |
| v      | विक्रमादित्य | सं०६ का भाई          |           | यही 'शकारि' था । यह<br>५ वर्ष की ऋायु में वन में<br>चला गया। श्रौर वहाँ पर                                              |

<sup>े</sup> परन्तु भविष्यपुराण, प्रतिसर्ग पर्व, खरड ४, श्रध्याय १, पृ० ३३१-३३२ रत्नो० १--४४ में परमारी की वंशावली इस प्रकार दी हैं:---

| संख्या | नाम        | परस्पर का<br>सम्बन्ध | राज्यवर्ष  | विशेष वक्तव्य              |
|--------|------------|----------------------|------------|----------------------------|
| 3      | प्रसर      | मृत पुरुष            | Ę          | 'पड्वर्षाणि कृतं राज्यं ।' |
| २      | महामर      | संख्या १ का पुत्र    | રૂ         |                            |
| Ę      | देवापि     | सं०२ का पुत्र        | રૂ         |                            |
| 8      | देवदूत     | सं०३ का पुत्र        | 3          |                            |
| ¥      | गन्धर्वसेन | सं० ४ का पुत्र       | <b>१</b> ० |                            |
| Ę      | विक्रम     | सं० ४ का पुत्र       | 300        |                            |
| ৩      | देवभक्त    | सं०६ का पुत्र        | 30         | शकेां द्वारा मारा गया ।    |
| 5      | शालिबाहन   | सं०७ का पुत्र        | ६०         | शकें के जीता।              |
| 8      | शालिडोत्र  | सं० म का पुत्र       | ४०         |                            |
| 90     | शालिवर्धन  | सं० ६ का पुत्र       | ४०         |                            |
| 99     | शकहन्ता    | सं० १० का पुत्र      | ४०         |                            |
| 32     | सुहोत्र    | सं० ११ का पुत्र      | ४०         |                            |
| 93     | हिवहेात्र  | सं० १२ का पुत्र      | 40         | *                          |
| 38     | इन्द्रपाल  | सं० १३ का पुत्र      | ४०         | इन्द्रायती नगरी बसाई ।     |
| 94     | माख्यवान्  | सं० १४ का पुत्र      | ४०         | माल्यवती नगरी बसाई ।       |
| १६     | शंभुदत्त   | सं० १४ का पुत्र      | १ ५०       |                            |
| 30     | भौमराज     | सं०१६ का पुत्र       | ४०         |                            |
| ÷      | i          | े १८                 | ļ          | 1                          |

| संख्या | नाम       | परस्पर का<br>सम्बन्ध | राज्यवर्ष | विशेष वक्तव्य                             |
|--------|-----------|----------------------|-----------|-------------------------------------------|
| 3=     | वत्सराज   | सं०१७ का पुत्र       | ४०        |                                           |
| 3 8    | भोजराज    | सं० १८ का पुत्र      | २०        |                                           |
| २०     | शंभुद्त   | सं० १६ का पुत्र      | 80        |                                           |
| २१     | विंदुपाल  | सं०२० का पुत्र       | 80        |                                           |
| २२     | राजपाल    | सं०२१ का पुत्र       | 80        |                                           |
| २३     | महीनर     | सं० २२ का पुत्र      | 80        |                                           |
| २४     | सेामवर्मा | सं०२६ का पुत्र       | 80        |                                           |
| २४     | कामवर्मा  | सं०२४ का पुत्र       | 80        |                                           |
| २६     | भूमिपाल   | सं०२४ का पुत्र       | 80        | इसी का दूसरा नाम चीर-<br>सिंह था।         |
| २७     | रंगपाल    | सं०२६ का पुत्र       | ×         |                                           |
| २८     | कल्पसिंह  | सं०२७ का पुत्र       | 80        | कलाप नगर बसाया ।                          |
| २६     | गंगासिह   | सं० २८ का पुत्र      |           | ६० वर्ष की भ्रायु में भ्रपुत्र<br>ही मरा। |

समाप्तिमगमिक्षप्र प्रमरस्य कुलं शुभम् ॥४४॥
तव्नवये च ये शेषाः चित्रयास्तव्नन्तरम् ।
तन्नारीष्वभिते। विप्र बभृषुर्वर्णसंकराः ॥४५॥
वैश्यवृत्तिकराः सर्वे म्लेच्छतुल्या महीतले ।
हति ते कथितं विप्र कुलं दिच्छ भूपतेः ॥४६॥

| संख्या     | नाम       | परस्पर का<br>सम्बन्ध     | राज्यवध | विशेष वक्तन्य                                                                                                                                                                                                                      |
|------------|-----------|--------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |           |                          |         | १२ वर्ष तप करने के बाद<br>श्रम्बावती नगरी में निवास<br>करने लगा। इसके मरने पर<br>जुदा जुदा १८ राज्य होगये।                                                                                                                         |
| 6          | ×××       | सं०७ का पुत्र            |         |                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٩          | शालिवाह्न | सं०७ का पौत्र            |         | इसके १० वंशजों ने ५००<br>वर्ष राज्य किया ।                                                                                                                                                                                         |
| <b>१</b> 0 | भाजराज    | सं० ९ का दश-<br>वाँ वंशज | ५०      | इसने दस हजार फौज के<br>साथ सिंधु पार जाकर<br>गाँधार और काश्मीर के।<br>तथा म्लेच्छों और अरबें के।<br>जीता। (मक्के की) मक-<br>भूमि में स्थित महादेव का<br>पूजन किया। इस यात्रा में<br>कालिदास भी इसके साथ<br>था। वहाँ पर वाह्लीक देश |

### १ भविष्य पुरास के

भुक्त्वा भर्त हरिस्तत्र योगारूढो वनं ययौ ॥१५॥ विक्रमादित्य पवास्य भुक्त्वा राज्यमकंटकम् । शतवर्षं मुदा युक्तो जगाम मरखे दिवम् ॥१६॥

( प्रतिसर्ग पर्व, खगड २, श्रध्याय २३, पू० २७३ )

इन श्लोकों में भर्न हरि के वनगमन पर विक्रमादित्य की राज्यप्राप्ति बिखी है। शायद शंख और भर्न हिर एक ही समक्षे गये हों।

| संख्या | नाम      | परस्पर का<br>सम्बन्ध     | राज्यवय | विशेष वक्तव्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------|----------|--------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |          |                          |         | में हजरत मेाहम्मद से भेाज<br>की मुलाकात हुई श्रीर उसने<br>धोका देकर भाज का मुसल-<br>मान करना चाहा। परन्तु<br>कालिदास के श्रनुष्ठान से<br>मेाहम्मद भस्म होकर म्लेच्छों<br>का देवता हो गया।<br>राजा भाज के समय<br>ईसा मसीह का धर्म भा फैल<br>चुका था।<br>भाज के बाद उसके वंश<br>में ७ राजाश्रों ने ३०० वर्ष<br>राज्य किया। इनके समय<br>देश श्रनेक राज्यों में बँट<br>गया था। |
| ११     | वीरसिंह  | सं० १० का<br>सातवाँ वंशज |         | इसके तीन वंशजो ने २००<br>वर्ष राज्य किया ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| १२     | गंगासिंह | सं० १० का<br>दसवाँ वंशज  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

परन्तु ये सारी ही बातें पीछे से कल्पित की हुईं, श्रौर श्रमैतिहा-सिक हैं।

मेरुतुंग की बनाई प्रबन्ध चिन्तामिए भें राजा भोज से सम्बन्ध रखने वाली निम्नलिखित कथाएँ मिलती हैं :—

<sup>े</sup> यह ग्रन्थ वि॰ सं॰ १३६२ (ई॰ स॰ १३०४) में बनाया गया था।

मालवे का परमार नरेश भोज श्रौर गुजरात का सोलंकी (चालुक्य) राजा भीम दोनों समकालीन थे।

राजा भोज नियमानुसार नित्यकर्म से छुट्टी पाकर प्रातः काल ही सभामण्डप में आ जाता था और वहाँ पर आए हुए याचकों को इच्छाहुक्त्य दान देकर सम्तुष्ट करता था। उसके इस ढंग को देख रोहक नाम के मंत्री ने सोचा कि यदि यही सिलसिला कुछ दिन और जारी रहा तो राज्य का खजाना अवश्य ही खाली हो जायगा। इस लिये जहाँ तक हो इसे शीध ही रोकना चाहिए। परन्तु राजा को प्रत्यक्तरूप से समम्प्राने में उसके नाराज होने का डर था। इन सब बातों को सोचकर एक दिन उस मंत्री ने सभामण्डप की दीवार पर, खड़िया सं, यह बाक्य लिख दिया:—

### ' श्रापदर्थें धनं रहोत्'

श्रर्थात्—श्राफत के समय के लिये धन की रज्ञा करनी चाहिए। परन्तु जब दूसरे दिन प्रातः काल भोज की नजर उसपर पड़ी श्रीर पृछने पर भी किसी ने लिखने वाले का पता नहीं वताय, तब उसने उसी के श्रागे यह वाक्य जोड़ दियाः—

' भाग्यभाजः कचापदः '

श्चर्थात्—भाग्यशाली पुरुष के श्चापदा कहाँ होती है ? यह देख प्रधान ने उसके श्चागे फिर से लिखाः—

' दैवं हि कुप्यते कापि '

श्रर्थात्-शायद कभी भाग्य पलट जाय ?

इसे पढ़कर भोज ने उसके आगे यह वाक्य जोड़ दिया:-

' संचितोपि विनश्यति '

श्रर्थात्—भाग्य पलट जायगा तो इकट्ठा किया हुन्त्रा भी नष्ट हो

जायगा। श्रन्त में राजा के निश्चय को जान रोहक को इस कार्य के लिये उससे माफी माँगनी पड़ी।

इसी दानशीलता के कारण धीरे धीरे राजा भोज का यश चारों तरफ फैल गया श्रीर उसकी सभा में ५०० पिडत इकट्टे हो गए। परन्तु भोज ने उन सब के ही खर्च का पूरा पूरा प्रबन्ध कर दिया था

4 प्रबन्ध चिन्तामिया में लिखा है कि भोज के पहनने के कङ्कर्यों में ये ४ श्रार्थाएं खुदी हुइ थीं:—

> इदमन्तरमुपकृतये प्रकृतिचला यावदस्ति संपदियम्। विपदि नियतोदितायां पुनरुपकर्तुं कुतोवसरः॥१॥

श्रर्थात्—जब तक कि स्वभाव से ही चंचल यह सम्पत्ति मौजूद है, तब तक ही उपकार करने का मौक़ा है। श्रवश्य श्रानेवाली विपत्ति के श्रा जाने पर फिर उपकार करने का मौक़ा ही कहाँ रहेगा ?

> निजकरनिकरसमृद्भ्या धवलय भुवनानि पार्वणराशाङ्क ! सुचिरं हन्त न सहते हतविधिरिह सुस्थितं किमपि ॥२॥

श्रथांत्—ऐ प्तम के चाँद ! तू श्रपनी किरणों की शोभा से दुनिया के उजबी कर ले; क्योंकि यह दुष्ट भाग्य संसार में किसी की भी बहुत समय तक श्रच्छी हालत नहीं सह सकता है (ताल्पर्य यही है कि मौक्रे पर भलाई कर लेना ही श्रावश्यक है। सदा किसी की एक सी दशा नहीं रहती)।

> श्रयमवसरः सरस्ते सिललैश्पकर्तुं मर्थिनामनिशम्। इदमपि सुलभमम्भाे भवति पुरा जलधराभ्युद्ये॥३॥

श्चर्यात् — ऐ तालाव ! तेरे लिए प्यासों के साथ रात दिन भलाई करने का यही मौका है। वर्षात्रतु में तो यही पानी श्चासानी से मिलने लग जायगा। (तालार्य यही है कि उपकार करने का मौका हाथ से न जाने देना चाहिए।)

एक बार एक गरीब ब्राह्मण नदी पार कर नगर की तरफ आ रहा था। इतने में राजा भोज भी उधर जा निकला और ब्राह्मण की नदी पार से आया जान पूछने लगा:—

' कियनमात्रं जलं विप्र!' श्रर्थात—ऐ ब्राह्मण! (नवी में ) कितना जल है ?

कतिपयदिवसस्थायी पूरो दूरोन्नतोपिचगडरयः। तटिनि ! तटद्रमपातिनि ! पातकमेकं चिरस्थायि ॥४॥

भ्रथात्—हे निद ! प्रचर बेगवाली श्रीर बहुत ऊँची उठी हुई तेरी बहिया ते कुछ ही दिन रहती है। लेकिन किनारे के दरख़्तों का गिराने की बदनामी तेरे सिर पर हमेशा के लिये रह जाती है।

( तात्पर्य यही है कि प्रभुता सदा ही नहीं रहती। परन्तु उस समय की की हुई बुराई हमेशा के लिये बदनामी का बायस हा जाती है )।

> इसी प्रकार उसके पहनने के कंठे में लिखा था :— यदि नास्तमिते सूर्ये न दत्तं धनमर्थिनाम् । तद्धनं नैव जानामि प्रातः कस्य भविष्यति ॥५॥

श्रर्थात् --- श्रगर सूर्य के श्रस्त होने के पूर्व तक ज़रूरत वालों के धन नहीं दिया तो नहीं कह सकता कि सुबह होने तक वह धन किसके श्रधिकार में चला जायगा। यह भी लिखा मिलता है कि उसके पहनने के कुण्डलों पर यह रत्नोक खुदा था:---

त्रासादर्द्धमिपत्रासमिथिभ्यः किं न दीयते । इच्छानुरूपा विभवः कदा कस्य भविष्यति ॥६॥

श्चर्यात्—यदि एक लुकमा भी मिले तो भी क्यों न उसमें से आधा ज़रूरतवालों के दे दिया जाय ? इच्छा के श्चनुसार धन तो कब किसके पास इकट्ठा होगा ? (इसका कुछ पता नहीं है।) इस पर ब्राह्मण ने उत्तर दिया :--

जानुद्रमं नराधिप !

श्चर्थात्—हे राजा ! घुटनों तक पानी है।

इस उत्तर के 'जानुदन्नं' शब्द में ' दन्नच्' प्रत्यय के प्रयोग की, जो व्याकरण के श्रनुसार खास तौर पर ऊँचाई बताने के लिये ही प्रयुक्त होता है, सुन कर भाज समक गया कि यह कोई श्रच्छा विद्वान् है। परन्तु साथ ही उसकी फटी हालत की देखकर उसे श्राश्चर्य भी हुश्चा। इसी से उसने फिर पूछा:—

### 'क्थं सेयमवस्था ते

अर्थान्—(फिर) तुम्हारी ऐसी अवस्था क्यों है?

यह सुन पिण्डित भी ताड़ गया कि राजा ने मेरी विद्वत्ता की जान लिया है इस लिये उसने उत्तर दिया :—

न सर्वत्र भवाद्वशाः॥'

त्र्यात्—सब जगह श्राप के से (गुग्पत्राही) नहीं है। इस जवाब से प्रसन्न होकर राजा ने उसे ३ लाख रूपये श्रीर १० हाथो इनाम॰ विए।

एक बार रात में श्रवानक श्रांख खुल जाने से राजा भोज ने देखा कि चाँदनी के छिटकने से बड़ाही सुहावना समय हो रहा है, श्रीर सामने ही श्रकाश में स्थित चन्द्रमा देखने वाले के मन में श्राह्माद

इस पर धर्माध्यच ने दान की बही (रिजल्टर) में लिखा :— लदां लच्चं पुनर्लचं मत्ताश्च दशदन्तिनः । दत्तं देवेन तुष्टेन जानुद्मप्रभाषणात्॥

उत्पन्न कर रहा है। यह देख राजा की आँखें उस तरफ अटक गई और थोड़ी देर में उसने यह श्लोकार्ध पढ़ा:—

> यदेतच्चम्द्रान्तर्जलदलवलीलां प्रकुरुते । तदाचष्टे लेकः शशक इति नो मां प्रति यथा ॥

श्रर्थात्—चाँद के भीतर जो यह बादल का दुकड़ा सा दिखाई देता है लोग उसे खरगोश कहते हैं। परन्तु मैं ऐसा नहीं समभता।

संयोग से इसके पहले ही एक विद्वान चोर राज महल में घुस श्राया था श्रीर राजा के जग जाने के कारण एक तरफ छिपा बैठा था। जब भोज ने दो तीन वार इसी श्लोकार्ध की पढ़ा श्रीर श्रगला श्लोकार्ध उसके मुँह से न निकला तब उस चोर से चुप न रहा गया श्रीर उसने श्रागे का श्लोकार्ध कह कर उस श्लोक की पूर्ति इस प्रकार कर दी:—

> त्रहं त्विन्दुं मन्ये त्वद्रिविरहाक्रान्ततरुणो— कटाचोल्कापातव्रणशतकलङ्काङ्किततनुम्॥

श्रर्थात्—में तो समभता हूं कि तुम्हारे शत्रुश्रों की विरहिएी क्षियों के कटाच रूपी उल्काश्रों के पड़ने से चन्द्रमा के शरीर में सैकड़ों जरूम हो गए हैं श्रीर ये उसी के दारा हैं।

श्रपने पकड़े जाने की परवाह न करने वाले उस चोर के चमत्कार पूर्ण कथन की सुनकर भोज बहुत खुश हुन्ना श्रीर उसने प्रातःकाल तक के लिये उसे एक कें।ठरी में बंद करवा दिया। परन्तु दूसरे दिन सुबह होते ही उसे राजसभा में बुलवाकर १० करोड़ श्रशर्फियाँ श्रीर ८ हाथी इनाम में दिए।

१ इस पर धर्माध्यक्त ने दान की बही में तिस्ताः— श्रमुष्मै चौराय प्रतिनिहतमृत्युप्रतिभये। प्रभुः प्रीतः प्रावादुपरितनपादद्वयकृते। सुवर्णानां केाटीर्द्श दशनकेाटिस्ततिगरी— न्करीन्द्रानप्यष्टौ मदमुदितगुञ्जन्मधुत्तिहः॥

एक वार राजा भोज के। ऋपने दान श्रादि का खयाल श्रा जाने से कुछ घमंड श्रा गया। १ यह देख उसके एक पुराने मंत्रो ने राजा विक्रमादित्य के समय की दान-बही निकालकर उसे दिखला दी। इससे उसका वह गर्व दूर हो गया।

भोज की कीर्ति चारों तरफ दूर दूर तक फैल गई थी। इसी से एक वार विद्वानों का एक कुटुंब उसकी सभा में आ उपस्थित हुआ। उसे देख भोज ने उनमें के दृद्ध विद्वान् की इस समस्या की पूर्ति करने का आदेश किया:—

श्रमारात्मारमुद्धरेत्

इस पर उसने कहा।

दानं वित्तादृतं वात्रः कीर्त्तिधर्मे। तथायुषः। परोपवरणं कायादसरात्सारमुद्धरेत्॥

९ इसीसे भोज श्रपने सत्कर्भीं की प्रशंसा में वार बार यह कहने सगा थाः—

तत्कृतं यन्न केनापि तद्दतं यन्न केनचित्।
तत्साधितमसाध्यं यत्तेन चेतो न दूयते॥
र उसे देख भाज के एक नौकर ने कहाः—
बापा विद्वान वाप पुत्रोपि विद्वान्
श्राई विउषो श्राइ धुश्रापि विउषी।
काणी चेटी सापि विउषी वराकी
राजन्मन्ये विज्जपुञ्जं कुटुम्बम्॥

श्रथांत्—हे राजा ! बाप विद्वान् है श्रौर उसका बेटा भी विद्वान् है। मा विदुषी है श्रौर उसकी बेटी भी विदुषी है। (यहाँ तक कि साथ की शरीब श्रौर कानी लौंडी भी पढ़ी-लिखी है। ऐसा मालूम होता है कि ये कुटुम्ब ते। विद्या का ढेर ही है।) श्रर्थात्—धन से दान, वाणी से सत्य, त्रायु से कीर्ति श्रौर धर्म तथा शरीर से परोपकार इस तरह श्रसार चीजों से सार चीजों को महण करना चाहिए।

यह सुन राजा ने उसके पुत्र की यह समस्या दी :— हिमालयो नाम नगाधिराजः चकार मेना विरहातुराङ्गी।

इस पर उसने इसकी पूर्ति में कहा :—
तवप्रतापज्वलनाज्जगाल
हिमालयो नाम नगाधिराजः।
चकार मेना विरहातुराङ्गी
प्रवालशस्याशरणं शरीरम्॥

श्रर्थात्—जब तेरे प्रताप की श्रिप्त से हिमालय नामक (बर्फीले) पर्वत राज का शरीर गलने लगा तब उसकी, बिरह से घबड़ाई हुई स्त्री, मेना ने उसके शरीर के। ठंडक पहुँचाने के लिये नये पत्तों की सेज पर रख दिया।

इसके बाद राजा ने वृद्ध पिखत की की को यह समस्या दी :— 'कवण पियावउ खीरु '

इस पर उसने कहा:--

जइ यह रावणु जाइयउ दह मुह इक्कु शरीरु । जणुणी वियम्भो चिन्तवइ कवणु पियावउ स्त्रीरु ॥

श्रर्थात्—जिस समय रावण का जन्म हुआ, उस समय उसके १० मुखों श्रोर १ शरीर का देखकर उसकी माँ घबरा गई श्रोर साचने लगी कि श्रव इसके किस मुख में दूध पिलाऊँ।

यह सुन राजा ने उसकी पुत्र वधू की यह समस्या दी:—
• 'मइं करिठइ विलुल्लइं काउ'

तब उसने यह श्लोक पढ़ा:--

काणिव विरह करालिइं पइ उड्डवियउ वराउ। सहि श्रश्चभूउ दिठ्ठुमइं किएठइ विलुज्जइं काउ॥

श्रर्थात्—हे सिख ! श्राश्चर्य है कि कलहान्तरिता नायिका ने श्रपने विरह व्याकुल-पति के। बातों में उड़ा दिया श्रीर यह नहीं सेग्चा कि इसके बाद किसके गले लगूँगो।

इस प्रकार जब चारों की परीचा हो चुकी तब भोज ने उन सब के। यथोचित परितोषिक देकर बिदा कर दिया। परन्तु उस समय उसे उस परिडत की कन्या का ध्यान न रहा।

इसके बाद रात्रि में जिस समय राजा भोज महल के छत पर वायु सेवन कर रहा था और एक आदमी उस पर छत्र धारण किए था उसी समय वह पिखत की कन्या भी, द्वारपाल के द्वारा अपने आने की सुचना भेजकर, वहाँ आ उपस्थित हुई और राजा की आज्ञा प्राप्त कर बोली:—

> राजन्भोज ! कुलप्रदीप ! निषित्तक्ष्मापात्तचूडामणे ! युक्तं संचरणं तवात्र भुवने छत्रेण रात्राविष । मा भृत्त्वद्वद्गावलेकिनवशद्वीडावित्तद्वः शशी मा भृत्वेयमरुन्धती भगवती दुःशीलताभाजनम् ॥

श्रर्थात्—ऐ राजा भोज ! श्रापका एरात्रि में भी छत्र धारण कर घूमना उचित ही है। यदि श्राप ऐसा न करें ते। यह चन्द्रमा श्रापके मुख की शोभा को देख लज्जा।से शीघ ही श्रस्त हो जाय श्रीर वृद्ध वशिष्ठ की पत्नी श्रकन्धती का भी पातित्रत्य खिएडत हो जाय।

उसके इन श्रमिशाय भरे वचनों की सुन राजा ने वहीं पर उससे विवाह कर लिया। मालवे के राजा भोज श्रीर गुजरात के राजा भीम ने श्रापस में लिखा पढ़ी कर कुछ नियम तय कर लिये थे। परन्तु एक बार भोज ने उनमें बाधा डाल कर गुजरातवालों की समभ की परीचा लेने का विचार किया श्रीर इसी से उसने यह गाथा लिखकर भीम के पास भेज दी:—

हेलानिद्दलियगइंद कुम्भ पयडियपयाव पसरस्स । सिंहस्समप्रण समं न विग्गहे। नेय सम्धाणं॥

श्रर्थात्—जिसके द्वारा बड़े बड़े हाथियों के मस्तक चीरे गए हों ऐसे बलवान सिंह की न तो हिरनों से शत्रुता ही होती है न मित्रता ही।

भोज की इस गर्व भरी उक्ति के पढ़कर भीम ने भी जैन विद्वान् गोविन्दाचार्य से इसका उत्तर इस प्रकार लिखवा दिया।

> श्रन्धयसुय। णकाले। पुह्वी भीमोय निम्मिश्रो विहिणा। जेण सर्यपि न गणियं का गणना तुज्भ इकस्स ॥

श्रर्थात्—श्रंधे राजा के पुत्रों (कौरवों) के कालरूप भीम के। इस पृथ्वी पर ब्रह्मा ने उत्पन्न किया। उसने जब उन सौ भाइयों के। भी नहीं गिना तब उसके लिये तेर जैसे एक श्रादमी की क्या गिनती हैं ?

इसे पढ़कर भोज चुप हो रहा।

एक वार भोज की राज सभा में एक दरिद्र-पिएडत श्राया श्रीर जसने राजा से पूछा—

> श्रम्बा तुष्यति न मया न स्तुषया सापि नाम्बया न मया। श्रहमपि न तया न तया वद राजन् कस्य दोषोऽयम्॥

श्रर्थात्—ऐ राजा! न मेरी माँ मुक्तसे खुश होती है न मेरी स्त्री से वह (मेरी स्त्री) भी न मुक्तसे खुश होती है न मेरी माँ से। श्रीर मैं

भी न श्रपनी माँ से खुश होता हूँ न श्रपनी खीं से। कहे। इसमें किस्का देश है।

इस पर भोज ने समभ लिया कि इसका मृल कारण गरीबी है। इस लिये उसने उसे इतना धन दे दिया कि श्रागे से उसके घर में किसी प्रकार का कलह होने की गुँजाइश ही न रही।

एक वार शीतकाल की रात्रि में राजा भोज, वेश बदले हुए, नगर में गश्त लगा रहा था। घूमते घूमते एक मन्दिर के पास पहुँचने पर उसे एक दरिद्री के ये वचन सुनाई दिए:--

> शीतेनाध्युषितस्य माघजलविष्यन्तार्णवे मजातः । शान्ताग्नेः स्फुटिताधरस्य धमतः जुत्वामकुत्तेर्मम ॥ निद्रा काप्यवमानितेव द्यिता संत्यज्य दूरं गता सत्पात्रप्रतिपादितेव कमला नो हीयते शर्वरी ॥

अर्थात्—ठंड सहनेवाले, माय के (काटने वाले) जल के समान चिन्ता रूपी समुद्र में गोते खानेवाले, सरदी से शान्त हुई श्रिप्त के। फिर से फूँक कर प्रज्विलत करने में फटे हुए (श्रर्थात् कांपते हुए) हे।टवाले और भूक से सूखे हुए पेटवाले मेरी नींद तो अपमानित की हुई स्त्री की तरह कहीं भाग गई है और भले श्रादमी को दिए हुए धन की तरह (यह) रात खतम ही नहीं होती है।

इस पर उस समय तो राजा चुप चाप श्रपने महल को लौट गया। परन्तु प्रातःकाल होते ही उसने उस ब्राह्मण को बुलवा कर पिछली रात का ठंड सहने का हाल पृछा। इसपर ब्राह्मण बोला:—

> रात्रौ जातुर्दिवा भातुः कृशातुः सम्भ्ययोर्द्धयोः । एवं शीतं मयानीतं जोतुभातुकृशातुभिः॥

अर्थात—मैंने रात को घुटनों को छाती से सटा कर, दिन को धूप में बैठ कर, श्रीर सुबह शाम आग ताप कर— श्रर्थात् जानु—

घुटने, भानु धूपया सूर्य, ख्रोर कुशनु—श्राग की मदद से सरदी को निकाला है।

इस उक्ति को सुन कर राजा ने ब्राह्मण को तीन लाख मुहरें इनाम दीं। इस पर उसने फिर कहा:—

> धारियत्वा त्वयात्मानं महात्यागाध्वनाधुना । मोचिता वलिकर्णाद्याः सम्वेतो गुप्तिवेश्मनः॥

श्रर्थात्— तू ने इस संसार में श्राकर सत्पुरुषों के चित्तरूपी कैंद खाने में बन्द पड़े राजा बिल श्रीर कर्णे श्रादि को श्रपने श्रतुल दान के रस्ते से बाहर कर दिया है।

(इसका तात्पर्य यही है कि लोग जिन गुणों के कारण राजा बिल ख्रोर कर्ण को याद किया करते थे उन गुणों में तू उनसे भी बढ़ गया है। इसी से लोग उन्हें भूल गए हैं) इस पर भोज ने ब्राह्मण को नमस्कार कर कहा कि है विष्र ! श्राप की इस उक्ति का मूल्य देने में मैं सर्वथा ही श्रसमर्थ हूँ।

एक दिन जिस समय राजा भोज हाथी पर बैठ कर नगर में जा रहा था उस समय उसकी दृष्टि पृथ्वी पर से नाज के दाने बीनते हुए एक ग़रीब आदमी पर जा पड़ी। उसे देख राजा ने कहा:—

निय उयर पूरणिम य श्रसमत्था किंपि तेहि जाएहिं।

श्रर्थात्—जो पुरुप श्रपना ही पेट नहीं पाल सकते उन के पृथ्वी पर जन्म लेने से क्या फायदा है ?

यह सुन उस पुरुष ने जवाब दिया :---

सुसमत्था विद्व न परोवयारिणो तेहि वि नहि किंपि।

अर्थात्— जो समर्थ हो कर भी दूसरे का भला नहीं कर सकते उनके पृथ्वी पर जन्म लेने का क्या प्रयोजन है ? इस पर राजा ने फिर कहा:---

परपत्थणापवत्तं मा जगणि जगेसु परिसं पुत्तं।

अर्थात्— हे माता ! तू भीक माँग कर पेट भरने वाले पुरुष को जन्म ही न दे।

यह सुन वह पुरुष बोला :---

मा पुरुवि माधरि जासु पत्थण भङ्गो कश्रो जेहिं।

श्रर्थात्—हे पृथ्वी ! तू याचकों की प्रर्थना पर ध्यान न देने वाले पुरुष को श्रपने ऊपर धारण ही न कर ।

उस ग़रीब विद्वान् की इन उिक्तयों को सुन राजा ने उससे उसका परिचय पूछा। इस पर उस ने कहा—में शेखर नाम का किव हूँ। परन्तु आपकी सभा विद्वानों से भरी है। इसी से अपना वहाँ पहुँचना किठन जान आपके दर्शन के लिये मैंने यह मार्ग प्रहण किया है। उसकी बातों को सुन कर राजा भोज ने प्रसन्नता प्रकट की और उसे बहुत सा धन देकर सन्तुष्ट कर दिया।

ऐसा भी लिखा मिलता है कि भोज ने उस किव के वचन सुन कर अपनी सवारी का हाथी उसे दे डाला। इस पर उसने कहा:—

निर्वाता न कुटी न चाग्निशकटी नापि द्वितीया पटी वृत्तिनारभटी न तुन्दिलपुटी भूमौ च घृष्टा कटी। तुष्टिनैकघटी प्रिया न वधुटी तेनाप्यहं संकटी॥ श्रीमद्भोज! तब प्रसादकरटी भङ्का ममापत्तटीम्।

श्रर्थात्—मेरी भोंपड़ी दूटी हुई है, इससे उसमें हवा की रोक भी नहीं है, मेरे पास तापने के लिये श्रंगीठी भी नहीं है, मेरे पास एक कपड़े को होड़ दूसरा कपड़ा भी नहीं है, मैं नाच कूद कर गुजारा भी नहीं करता हूँ, मेरे पास श्रोढ़ने विद्याने को भी नहीं है (इसी से) पृथ्वी पर पड़े रहने के कारण मेरी पीठ विस गई है, गुमें वड़ी भर भी श्राराम नहीं मिलता, मेरी स्त्री भी मुमें नहीं चाहती, इससे मैं श्रीर भी दुखी हूँ। परन्तु हे भोज! श्रापकी कृपा से मिला हुआ यह हाथी (श्रव) मेरे संकटरूपी नदी के तट की (श्रवश्यही) तोड़ डालेगा।

यह सुन राजा ने उसकी रारीबी की हालत को ताड़ लिया श्रौर उसे ११ हजार अशर्फियाँ इनाम में दीं।

ऐसा भी कहते हैं कि यही राजशेखर एक रात को श्रपने कुटुम्ब-सिहत महाकाल के मन्दिर में सोया हुआ था। इतने में उसका लड़का भूख से ज्याकुल होकर रोने लगा। उसकी विकलता को देख किन ने श्रपनी स्त्री से कहा:—

> पोतानेताक्षय गुणवित ! प्रीष्मकालावसानं यावत्तावच्छमय रुदतो येन केनाशनेन । पश्चादम्भोधररसपरीपाकमासाद्य तुम्बी-कुष्भागडी च प्रभवित यदा के वयं भूभुजः के ॥

श्रर्थात्—हे सममदार भायी! तू इन बचों को कुछ न कुछ खिलाकर इस गरमी के मौसम को गुजार दे। फिर जब बरसात में तुम्बी, पेठा श्रादि पक जाँयगे तब हम राजाश्रों से भी श्रिधिक सुखी हो जाँयगे।

संयोग से उस समय भोज भी गुप्तवेश में वहाँ पर मौजूद था। इसी से उसने किव के उन सन्तोष भरे बचनों को सुन उसे इतना धन

<sup>े</sup> इस रत्नोक में ११ जगह श्रनुप्रास होने के कारण ही भोज का उसे ११ हज़ार मुहरें देना खिखा गया है।

रिया कि वह एक बहुत बड़ा श्रमीर हो गया। इस पर किव ने कहा:—

भेकैः केाटरशायिभिर्म् तिभव क्ष्मान्तर्गतं कच्छपैः पाठीनैः पृथुपङ्कपीठज्ञुठनाद्यस्मिन्मु दुर्म्भू चिछतम् । तस्मिञ्छुष्कसरस्यकालज्ञलदेनागत्य तच्चेष्टितं येनाकुम्भनिमग्नवन्यकरिणां यूथैः पयः पीयते ॥

श्रथीत्—जिस सूखे हुए तालाव के दलदल में रहने वाले, मेंडक मरे हुए के समान हो गए थे, कछुए पृथ्वी खोदकर उसके श्रन्दर घुस गए थे, मगर कीचड़ में तड़प तड़प कर बेहोश हो रहे थे, उसी तालाव पर वे मौसम के बादल ने श्राकर वह काम किया कि जिससे इस समय जंगली हाथियों के मुंड भी उसके सिर तक ऊँचे पानी मे घुस कर जल पान करते हैं। (इसका ताल्पर्य यही है कि हे राजा! श्रव तक मेरा कुटुम्ब भूख से बिलख रहा था, परन्तु तूने श्रचानक धन देकर मुक्ते इतना मालामाल कर दिया है कि जिससे श्रब मैं भी दूसरों को मदद देने के लायक हो गया हूँ। १)

एक वर्ष गुजरात में घोर श्रकाल पड़ा। इस से वहाँ की प्रजा श्रम श्रौर घास की कमी के कारण दुखी हो गई। इसी समय वहाँ के राजा भीम को सूचना मिली कि मालवे का राजा भोज गुजरात पर चढ़ाई करने का विचार कर रहा है। यह सुन भीम को बड़ी चिन्ता हुई श्रौर उसने श्रपने डामर नाम के सान्धि-विश्वहिक-मंत्री (Minister of Peace and War) को, जो जाति का नागर ब्राह्मण श्रौर बड़ा ही बुद्धिमान था, बुलाकर श्राह्मा दी कि वह जैसे हो वैसे भोज को इस

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> संस्कृत साहित्य में ऐसी उक्ति की भ्रन्योक्ति कहते हैं।

कार्य से रोके श्रीर यदि श्रावश्यक हो तो कुछ दे दिला कर भी समभौता कर ले। यह डामर बड़ा ही बद शकल था। इसी से जब वह भोज के पास पहुँचा तब उसे देख भोज ने हँसी में पूछा:—

यौष्माकाधिपसन्धिविग्रहपदे दूताः कियन्तो बद ।

त्रर्थात्—तुम्हारे राजा के यहाँ सांधि-विम्नहिक के काम को करने वाले (तुम्हारे जैसे) कितने दूत हैं ?

डामर भी राजा के श्रभिप्राय को ताड़कर बोला :-माद्गशा बहवापि मालवपते ! ते सन्ति तत्र त्रिधा ।
प्रेष्यन्तेऽधममभ्यमोत्तमगुणप्रेतानुरूपंकमात् ।

श्रर्थात—हे मालवनरेश! वहाँ पर मेरे जैसे बहुत से दूत हैं। परन्तु उनकी तीन श्रेणियाँ हैं श्रीर उत्तम, मध्यम, श्रीर श्रधम के हिसाब से जैसा श्रगला पुरुष होता है वैसा हो दूत उसके पास भेजा जाता है।

कवि कहता है कि-

तेनान्तः स्मितमुत्तरं विद्धता धाराधिपो रञ्जितः।

श्रर्थात्—उसके इस प्रकार व्यङ्ग भरे उत्तर को सुन धारा का राजा भोज ख़ुश हो गया।

(इसका तात्पर्य यही है कि यदि भोज डामर को श्रधम दृत सममता है तो स्थयं भी गुजरातवालों की नजरों में श्रधम नरेश सिद्ध होता है।) परन्तु इस वार्तालाप के बाद ही भोज ने गुजरात पर चढ़ाई करने की श्राज्ञा दे दी।

इसके अनुसार जब सब सेना तैयार हो गई श्रौर भोज स्वयं भी सभ सभाकर बाहर श्रागया, तब मालवे के कई चारण सामने श्राकर उसका उत्साह बढ़ाने लगे। एक ने कहा:—

. हे भोज ! तेरी चढ़ाई का हाल सुनकर चेाल,

श्रंध्र, कर्णाट, गुजरात, चेदि श्रौर कन्नौज के राजा भी घबरा उठते हैं।

दूसरा बोला कि है भोज ! तेरे जेलखाने में कोंकण, लाट, कलिङ्ग श्रीर केाशल देश के राजा, रात की सोने की जगह पर कब्जा करने के लिये, श्रापस में लड़ा करते हैं।

इसी प्रकार कुछ चारण (सैनिकों का) चित्रपट दिखलाकर उत्सा-हित करने लगे। इन चित्रपटों पर अन्य राजाओं की हार के चित्र बने थे। इन्हीं में का एक चित्रपट लेकर भोज ने डामर के दिखलाया। उसका भाव यह था:—

'जेलखाने में एक स्थान पर, दोते हुए राजा तैलप की किसी दूसरे राजा ने वहाँ से हटाना चाहा। इसपर तैलप ने उसे डाँट कर कहा कि तू तो अभी नया ही आया है। परन्तु यह स्थान वंशपराम्परा से हमारे काम में आ रहा है। इसलिये मैं तेरे कहने से इसे नहीं छोड़ सकता।'

उस चित्रपट के। देख डामर ने निवेदन किया कि वास्तव में इसका भाव तो बहुत ही श्राच्छा है, परन्तु इसमें एक भूल रह गई है श्रोर वह यह है कि इस चित्रपट के नायक तैलप के हाथ में, उसको

<sup>े</sup> चैं।लः क्रोडं प्याधेविंशति निवसते रम्प्रमम्प्रोगिरीन्द्रे । कर्णाटः पट्टबन्धं न भजति भजते गूर्जरो निर्भराणि । चेदिलेंलीयतेस्त्रेः चितिपतिसुभटः कान्यकुञ्जोत्र कुञ्जो । भोज ! त्वत्तन्त्रमात्रप्रसरभयभरव्याकुलो राजलोकः ॥

कोणे कौङ्कणकः कपाटिनकटे लाटः किलक्कोङ्कणे । त्वं रे केशिल ! नूतनो मम पिताप्यत्रोषितः स्थिगिङले । इत्थं यस्य विवर्द्धितो निशिमिथः प्रत्यिंगां संस्तर स्थानन्यासभुवा विरोधकलहः कारानिकेतिक्तितौ ॥

पहचान के लिये, सूली पर टँगा राजा मुख का मस्तक भी श्रवश्य होना चाहिए था। इस मर्मभेदो वचन का सुन राजा ने गुजरात की चढ़ाई का इरादा छोड़ तैलंगदेश पर चढ़ाई करने की श्राज्ञा दी । इसी समय

° ऐसा भी लिखा मिलता है कि जिस समय गुजरात पर चढ़ाई करने के लिये राजा भोज नगर के बाहर पड़ाव डाल चुका था उस समय डामर उसके पास पहुँचा उसे देख भोज ने पूछा:—

'कहो भीमडिया। नाई क्या करता है ?'

इस पर डामर ने जवाब दिया:---

'उसने श्रीरों के सिर तो मूंड डाले हैं, सिर्फ एक का सिर भिगोकर रक्खा हु शा है, सा उसे भी श्रव मूंड डालेगा।' यह सुन भोज चुप हो गया श्रीर उसने एक चित्रपट लेकर डामर के दिखलाया।। इसमें कर्णाटनरेश की खुशामद करते हुए राजा भीम का चित्र बना था। उस चित्रपट की देख डामर ने कहा:—

भे।जराज ! मम स्वामी यदि कर्णाटभूपतेः। कराकृष्टो न पश्यामि अथं मुअशिरः करे॥

श्चर्थात्—हे राजा भोज! यदि वास्तव में ही इस चित्रपट में मेरा स्वामी कर्णाट के राजा (तैलप) के द्वारा खींचा जा रहा है तो तैलप के हाथ में राजा मुक्त का भस्तक क्यों नहीं दिखाई देता?

यह सुन भोज की पुराना वैर याद श्रागया श्रीर उसने गुजरात की चढ़ाई का विचार छोड़ कर्याट पर चढ़ाई करने का विचार कर लिया।

यह भी जिला मिन्नता है कि डामर ने भोज से कहा था :---

सत्यं त्वं भाजमार्तग्डः ! पूर्वस्यां विशि राजसे । सुरापि लघुतामेति पश्चिमाशावलम्वने ॥

श्चर्यात्—हे भोजरूपी सूर्य ! तू सचही पूर्व दिशा (मालवे) में शोभा पाता है। परिचम में (गुजरात की तरफ़) जाने से तो। श्रसली सुरज का प्रताप भी घट जाता है। डामर के सिखलाए हुए किसी पुरुष ने आकर भूठी खबर दी कि तैलप स्वयं ही एक बड़ी सेना लेकर मालवे पर चढ़ा चला आता है। यह सुन भोज घवरा गया। इतने ही में डामर स्वयं भीम का एक बनावटी पत्र लेकर वहाँ आ पहुँचा। उसमें लिखा था कि हमने मालवे पर चढ़ाई करने के इरादे से मार्ग के भोगपुर नामक नगर में पड़ाव डाला है। उसे पढ़ भोज की रही सही हिम्मत भी जाती रही और वह डामर से भीम की इस चढ़ाई कें। रुकवाने की प्रार्थना करने लगा। अन्त में उसके बहुत कुछ कहने सुनने पर डामर ने भी यह बात मंजूर कर लेने का भाव प्रकट किया और इसकी एवज में भोज के दिये हाथी और हथिनी की लेकर वह गुजरात लौट गया।

राजा भीम भी श्रपने मंत्री की इस चतुरता के। जानकर बहुत प्रसन्न हुआ।

एक समय राजा भोज ने विचार किया कि जिस तरह अर्जुन ने राधावेध किया था उसी तरह हम भी अभ्यास करने से कर सकते हैं। यह सोच उसने उसी दिन से राधावेध का अभ्यास प्रारम्भ कर दिया। इसके बाद जब इस कार्य का पूरा पूरा अभ्यास हो गया तब उसने नगर भर में उत्सव मनाने और दूकानें सजाने की डौंडी पिटवा दी। परन्तु एक तेली और एक दरजी ने राजा की इस आज्ञा के मानने से साफ इनकार कर दिया। इस पर जब वे पकड़े जाकर उसके सामने लाये गये तब उन्होंने कहा कि महाराज! आपने अभ्यास करके भी ऐसा कौन सा बड़ा हुनर हासिल कर लिया है जो इतनी खुशी मनाई जाने की आज्ञा दी है। यह सुन राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने उन्हें अपना हुनर दिखाने की आज्ञा दी।

इसके अनुसार पहले तेली अपना हुनर दिखलाने की एक ऊँचे

मकान पर चढ़ गया और वहाँ से उसने इस सफाई से तेल को धार गिराई कि पृथ्वी पर पड़ा हुआ सँकड़े सुँह का बरतन लवालब भर गया। परन्तु तेल की एक बूँद भी बाहर न गिरी। इसके बाद दरजा ने खड़े होकर और हाथ में सुई लेकर इस अन्दाज से उसे छोड़ा कि वह पृथ्वी पर खड़े किये तांगे में आप ही आप पिरो गई।

यह देख राजा भोज का उत्साह शिथिल पड़ गया श्रौर उसने उस उत्सव के। बन्द करवा दिया।

> भाज के राधावेध के विषय में किव कहता है :— भाजराज मया श्वातं राधावेधस्य कारणम्। धाराया विपरीतं हि सहतेन भवानिति॥

अर्थात् हे राजा भाज ! आपके 'राधा' वंध करने का कारण मैंने जान लिया। आप 'धारा' के विपरीत ( उलटा ) होने से ही उस सहन नहीं कर सकते हैं।

एक रोज़ राजा भोज शाम के वक्त नगर में घूम रहा था। इतन में उसकी दृष्टि कुलचन्द्र नामक एक दिगम्बर साधु पर पड़ी, जे। कह रहा था:—

'मेरा जन्म व्यर्थ ही गया, क्योंकि न तो मैंने युद्ध में वीरता ही दिखलाई न गाईस्थ्य सुख ही भोगा।'

े धारा नाम की वेश्या अपने पित अग्निवेताल के साथ जाकर ज़क्कापुरी का नक्रशा से आई थी। उसी नक्ष्मों के अनुसार इस नगरी की स्थापना की गई और उसी वेश्या की इच्छानुसार इसका नाम धारा रक्खा गया था।

( प्रबन्ध चिन्तामणि )

यह सुन राजा ने दूसरे दिन प्रातःकाल उसे सभा में बुलवा कर पूछा कि कहा तुम में कितनी शक्ति है ? इस पर वह बोला :—

देव ! दीपात्सचे जाते प्रवृत्ते,दन्तिनां मदे । एकछुत्रं करे।स्येव सगोडं दक्तिणापथम् ॥

श्रर्थात्—हे राजा ! दीपोत्सव हो जाने श्रीर हाथियों के मद के बहना प्रारम्भ करने (वर्षा ऋतु के बीतने) पर गैं। इ देश से लेकर दिल्लापथ तक एक छत्र राज्य तैयार कर सकता हूँ।

उसके इस कथन को सुन राजा ने उसे ऋपना सेनापित।बना लिया।

इसके कुछ दिन बाद जिस समय गुजरात का राजा भीम सिंधविजय में लगा हुआ था उस समय कुलचन्द्र ने वहाँ पहुँच श्रणहिल पाटण को नष्ट श्रष्ट कर डाला श्रीर वहाँ के राज महलों को गिराकर उनके स्थान पर कौड़ियाँ बो दीं। इसके बाद वह रात्रुश्चों से जयपत्र लिखवाकर मालवे को लौट श्राया।

एक वार राजा भोज श्रीर कुलचन्द्र छत पर बैठे थे श्रीर सामने ही श्राकाश में चन्द्रमा श्रपनी पूर्ण कलाश्रों से शाभित हो रहा था। राजा ने उसकी तरफ देखकर कहा:—

> येषां वल्लभया सह च्लाभिव चित्रं च्ला चीयते। तेषां शीतकरः शशी विरहिणामुल्केव सन्तापकृत्॥

<sup>े</sup> उस समय यह मालवे का सिका था। परन्तु भोज ने कुलचन्द्र का वहाँ पर कौदियाँ बोना पसन्द न किया।

कौड़ियाँ बोना लिखकर लेखक ने क्या तात्पर्य दर्शाया है इसके पूरी तौर से समक्तने में इम असमर्थ हैं।

श्चर्थात्—जो पुरुष श्चपनी प्यारी स्त्री के साथ रहकर रात को एक च्राण की तरह बिता देते हैं उनके लिये यह चन्द्रमा शीतल है। परन्तु विरही पुरुषों को उल्का की तरह ताप देता है।

इस पर कुलचन्द्र ने कहा:---

श्रस्माकं तु न वल्लभा न विरहस्ते ने। भयभ्रंशिना-मिन्द्र राजति दर्पणाकृतिरसौ नोष्णो न वा शीतलः।

श्चर्थात्—हमारे तो न स्त्री ही है न विरह ही। इस लिये यह दर्भण सा दिखाई देने वाला चन्द्रमा न ठंढा ही माल्स होता है न गरम ही।

इस उकि से प्रसन्न होकर राजा ने उसे एक वेश्या इनाम में दी।

गुजरातनरेश भीम का एक राजदूत मालवनरेश भोज की सभा
में रहा करता। था उसका नाम डामर (दामोदर) था। वह जब मालवे
से लौटकर गुजरात को जाता तब राजा भोज की प्रशंसा कर भीम को
खौर इसी तरह वहाँ से लौट कर मालवे श्राने पर भीम की तारीफ कर
भोज को चिकत कर देता था। इससे दोनों ही राजा एक दूसरे को
देखने के उत्सुक रहते थे। एक बार भीम ने भोज के देखने का
बहुत श्राप्रह किया। इस पर वह उसे ब्राह्मण के वेश में भोज
की सभा में ले गया। इसी से भोज उसे न पहचान सका,
श्रीर डामर को देख सदा की तरह उससे भीम को दिखलाने का श्राप्रह
करने लगा। यह देख डामर ने कहा कि महाराज! राजा स्वाधीन होते
हैं। उनपर द्वाव डालकर कोई काम नहीं करवाया जा सकता।

<sup>ै</sup> प्रबन्ध चिन्तामिया की किसी किसी प्रति में भोख का अपनी कन्या को ही उसे व्याह देना खिखा है।

इसिलिये इसमें मेरा कुछ भी दोष नहीं है। परन्तु जब भोज ने भीम की आकृति श्रादि के वाबत पूछा तब उसने पास खड़े उस ब्राह्मण की तरफ इशारा कर कहा कि—

> एषाकृतिरयं वर्ण इदं रूपिमदं वयः। श्रन्तरं चास्य भूपस्य काचचिन्तामणेरिव॥

अर्थात्—उसकी ऐसं ही आकृति, ऐसा ही रंग और ऐसा ही रूप है। भेद केवल इतना ही है कि वह चिन्तामिए (राजा) है और यह काच (गरीब) है।

उसके इस उत्तर को सुन भोज को बड़ा श्राश्चर्य हुआ। परन्तु जैसे हा उसने उस ब्राह्मण की तरफ ग़ौर से देखा, वैसे ही उसके श्रङ्गों में राज-चिह्नों को देख उसके चित्त में सन्देह होने लगा। परन्तु श्रभी यह सन्देह दृढ़ न होने पाया था कि डामर श्रास्ती बात को ताड़ गया श्रीर उसने मट पट पास खड़े उस ब्राह्मण की तरफ इशारा कर कहा कि बाहर जाकर भेंट की सब चीजें जल्दी ले श्राश्रो। यह सुन वह भी तत्काल राजसभा से बाहर निकल गायब हो गया। इसी समय डामर ने वहाँ पर उपस्थित की हुई भेंट की वस्तुश्रों का वर्णन प्रारम्भ कर दिया। इससे कुछ देर के लिये भोज का ध्यान उधर खिंच गया। परन्तु थोड़ी ही देर में जब भोज का ध्यान फिर उस ब्राह्मण की तरफ गया तब उसने डामर से उसके लौटने में विलम्ब होने का कारण पूछा। इस पर डामर ने हँसकर उत्तर दिया कि महाराज ! वह तो गुजरातनरेश भीमदेव था। यह सुन भोज ने उसे पकड़ने के लिये सवार श्रादि भेजना चाहा। परन्तु डामर ने उसे सममा दिया कि भीम के लौटकर निकल जाने का पहले से ही पूरा पूरा प्रवन्ध कर लिया गया था। इसलिए उसका अब आपके हाथ आना कठिन ही नहीं असम्भव है। यह सुन भोज चुप हो रहा।

एक बार राजा भोज शिकार को गया। उस समय धनपाल नाम का किव भी उसके साथ था। वहाँ पर राजा ने उससे पूछा:—

> किं कारणं चु धनपाल ! मृगा यदेते व्योमोत्पतम्ति विलिखन्ति भुवं वराहाः॥

श्रर्थात्— ऐ धनपाल ! क्या सबब है कि हिरन तो श्रास्मान की तरफ कूदते हैं श्रीर सुश्रर जमीन खोदते हैं ?

इस पर धनपाल ने उत्तर दिया:--

देव ! त्वद्स्त्रचिकताः श्रयितुं खजाति-मेके मृगाङ्गमृगमादिवराहमन्ये॥

श्रर्थात्—ऐ राजा ! तेरे श्रस्त से घत्ररा कर हिरन तो श्रपने जाति वाले, चन्द्रमा, के हिरन का श्रीर सुश्रर पृथ्वी को उठना वाले विष्णु के वराह श्रवतार का सहारा लेना चाहते हैं। इसी से ऐसा करते हैं।

इसके बाद राजा ने एक हिरन पर तीर चलाया श्रौर उसके घायल होने पर धनपाल से उस दृश्य का वर्णन करने को कहा। यह सुन वह बोला:—

> रसातलं यातु तवात्र पौरुषं कुनीतिरेषा शरणोद्यदोषवान् । निद्यम्यते यदुवितनापि दुर्बलो हहा महाकष्टमराजकं जगत्॥

श्चर्थात्—तुम्हारा यह बल नष्ट हो जाय। यह जुल्म है। शरणा-गत का कोई कसूर नहीं माना जाता। श्चकसोस दुनिया में कोई पूछने बाला नहीं है। इसी से बलवान दुर्बलों को मारते हैं।

यह सुन भोज को क्रोध चढ़ श्राया। इस पर धनपाल ने कहा:— वैरिणापि हि मुच्यन्ते प्राणान्ते तृणभन्तणात्। तृणाहाराः सदैवेते हन्यन्ते पशवः कथम्॥

श्रर्थात्—मरते हुए शत्रु के भी तिनका मुँह में ले लेने से लोग उसे छोड़ देते हैं। परन्तु ये पशु विचारे तो हमेशा ही तृण (घास) खाते हैं। ऐसी हालत में ये क्यों मारे जाते हैं?

धनपाल को इस नई उक्ति को सुन भोज ने उसी दिन से शिकार करना छोड़ दिया।

इसके बाद जब ये लोग शिकार से लौटे, तब मार्ग में भोज की दृष्टि यज्ञमण्डप के खंभे से बँधे श्रीर मिमियाते हुए एक बकरे पर जा पड़ी। उसे देख उसने धनपाल से बकरे के चिल्लाने का कारण पूछा। इस पर उसने कहा कि यह बकरा इस प्रकार कह रहा है:—

> नाहं खर्गफलोपभोगतृषितो नाभ्यर्थितस्त्वं मया। सन्तुष्टस्तृणभद्मणेन सततं साघो! न युक्तं तव॥ स्वर्गे याति यदि त्वया विनिहिता यह्ने ध्रुवं प्राणिनो। यह्नं किं न करोषि मातृषितृभिः पुत्रैस्तथा बान्धवैः॥

श्रर्थात्—न तो मुक्ते स्वर्ग के सुख की ही इच्छा है, न मैंने इसके लिये तुम्मसे प्रार्थना ही की है। मैं तो सदा घास खाकर सन्तोष कर लेता हूँ। इस पर भी ऐ भले श्रादमी! (तू मुक्ते मारता है) यह ठीक नहीं है। यदि वास्तव में ही तेरे द्वारा यह में मारे हुए जीव स्वर्ग को जाते हैं, तो तू श्रपने मा बाप, लड़के श्रीर रिश्तेदारों को मारकर यह क्यों नहीं कर लेता?

यह सुन राजा को बड़ा श्राश्चर्य हुश्रा। इस पर उसने फिर

यूपं कृत्वा पश्रम्हत्वा कृत्वा रुधिरकर्वमम्। यद्येवं गम्यते स्वर्गे नरकं केन गम्यते॥ श्रर्थात्—खम्बा खड़ा करके, पशुश्रों के। मारके श्रौर खून का कीचड़ करके ही यदि स्वर्ग में जाया जाता है, तो फिर नरक में किस तरह जाया जाता है?

वास्तव में देखा जाय तो-

सत्यं यूपं तपो हाक्षिः कर्माणि समिधो मम। श्रहिंसामाहृतिं दद्यादेवं यद्यः सतां मतः॥

श्रथीत्—सत्य ही यूप (बिल के पशु के। बाँधने का खम्भा) है, तप ही श्रग्नि है, श्रीर श्रपने कर्म ही लकिड़ियाँ हैं। (ऐसा समभ कर) उसम श्रहिंसा की श्राहुति देनी चाहिए। यही सत्पुरुषों का माना हुआ यह है।

इन उक्तियां के सुनकर भोज का मन भी उस तरफ से हट गया।

एक बार धनपाल ने सरस्वती कण्ठाभरण नामक महल में बैठे हुए भाज के श्रपनी बनाई प्रशस्ति दिखलाई। उसमें एक श्लोक यह था:—

> श्रभ्युद्दधृता वसुमती दिलतं रिपूरः। कोडीकृता बलवता बिलराजलक्ष्मीः॥ एकत्र जन्मिन कृतं तदनेन यूना। जन्मत्रये यदकरोत्पुरुषः पुरागः॥

श्रथीत्—पृथ्वी का उद्धार कर लिया (उसे रात्रुश्रों से बचा लिया या वराह श्रवतार धारण कर समुद्र से निकाल लिया), रात्रु की छाती फाड़ डाली (या नृसिंह श्रवतार धर हिरण्यकशिपु का पेट चीर डाला) बलवानों की राज-लक्ष्मी छीन ली (या राजा बिल का राज्य ले लिया) इस प्रकार जो काम विष्णु ने तीन जन्मों में किए थे वही काम इस में युवा पुरुष ने एक ही जन्म में कर डाले।

यह सुन भोज बहुत प्रसन्न हुआ श्रीर उसने इसकी एवज में उसे सुवर्ण से भरा एक कलसा पारितोषिक में दिया।

कुछ देर बाद जब राजा भोज महल से बाहर आया तब उसकी दृष्टि दरवाजे के पास बनी, कामदेव और उसकी स्त्री रिंत को मूर्ति पर पड़ी। उस मूर्ति में रिंत के हाथ पर ताली देते हुए और हँसते हुए कामदेव का चित्र बना था। उसे देख राजा ने धनपाल से कामदेव के ऐसा करने का कारण पूछा। इस पर उसने कहा:—

सप्व भुवनत्रयप्रिथतसंयमः शङ्करो । विभिन्ने वपुषाधुना विरहकातरः कामिनीम् ॥ श्रमेन किल निर्जिता वयमिति प्रियायाः करं । करेण्यिताडयञ्जयति जातहासः स्मरः ॥

श्रर्थात्—यही वह महादेव है, जिसका संयम (इन्द्रियों का दमन) तीनों लोकों में प्रसिद्ध था। श्रीर इसीने एकवार हमके। जीता था। परन्तु श्रव स्त्री के वियोग से घवरा कर पार्वती को श्रपने शरीर के साथ ही (श्रर्धनारीश्वररूपसे) धारण करता है। इस प्रकार हँसता हुआ। और रित के हाथ पर तालो देता हुआ। कामदेव श्रपनी जीत दिखला रहा है।

एक बार राजा भोज ने, शिवालय के द्वार पर बनी, महादेव के भृङ्गी नामक गण की दुबली पतली मूर्ति के। देखकर धनपाल से इसका कारण पूछा। इस पर धनपाल ने कहा? :—

ै जैन मतानुयायी हो जाने के कारण ही भगपाल में हिन्दुओं। गोभक्ति पर भो कटाइ किया है:—

> श्रमेध्यमश्नाति विवेकग्रस्या स्वनन्दनं कामयतेति सका। खुरात्र श्टङ्गे विनिद्दन्ति जन्तूनगौर्वन्यते केन गुखेन राजन्॥

विग्वासा यदि तत्किमस्य धनुषा तश्चेत्हतं भस्मना।
भस्माथास्य किमन्नना यदि च सा कामं पुनद्वेष्टिकिम् ॥
इत्यन्योन्यविरुद्धचेष्टितमहो पश्यिक्रिजस्यामिनो।
भृक्षी सान्द्रशिरापिनद्यपरुषं धत्तेस्थिशेषंवपुः।

श्रथांत्—गाय स्वयं वे समक होने के कारण श्रपवित्र चीज़ की खा जाती है, श्रपने पुत्र से गर्भाधान करवा जेती है, श्रौर खुरों तथा सींगों से प्राणियों की मारती है। फिर भी हे भाज! न मालूम उसके किस गुण को देखकर जोग उसे नमस्कार करते हैं!

पयः प्रदानसामार्थ्याद्धन्द्याचेन्माहिषी न किम्।
विशेषो दूश्यते नास्या महिषीतो मनागिष ॥
श्रर्थात्—यदि दूध देनेवाली होने से ही गाय पुजनीय है तो फिर भैंस
भी क्यों नहीं पूजनीय है ? भैंस से गाय में कुछ विशेषता नज़र नहीं श्राती।

कहते हैं कि धनपाल के प्रभाव में श्राकर ही एक बार राजा भोज ने महाभारत की निन्दा करते हुए कहा था :---

> कानीनस्य मुनेः स्व वान्धवयधू वैधव्यविश्वंसिनो । नेतारः किल पञ्च गोलकसुताः कुगडाः स्वयं पागडवाः । तेऽमी पञ्चसमानयोनिनिरताः ख्यातास्तदुत्कीर्तनं । पुगयं स्वस्त्ययनं भवेद्यदि नृशां पापस्य कान्यागतिः ॥

श्चर्यात्—स्वयं कन्या से उत्पन्न हुए श्चीर श्चपने भाई की खियों के विधवापन को दूर करने वाले वेदबब्धास के बनाये महाभारत के नायक वे ही पाँच पायडव हैं, जो श्चपने पिता के मरने के बाद दूसरे पुरुष से उत्पन्न हुए पण्ड के लड़के होने के साथ ही उसके जीते जी उसकी भार्याश्चों में दूसरे पुरुषों से उत्पन्न हुए हैं। फिर ये पाँचों भी एक ही खी के पति हैं। ऐसी हालत में भी यदि उसके पदने से पुष्प श्चीर कल्याया होता है तो पाप का रास्ता कीन सा है ?

श्रथीत—यदि महादेव नंगे रहते हैं (इन्होंने सब कुछ छोड़ दिया है) तो फिर इन्हें धनुष रखने से क्या प्रयोजन हैं ? यदि इन्हें धनुष ही रखना है तो यह शरीर में भस्म क्यों मलते हें ? यदि भस्म ही मलना है तो स्त्री (पार्वती) को क्यों साथ लिए रहते हैं ? श्रौर यदि यह भी जरूरी है तो कामदेव से दुश्मनी क्यों करते हैं ? इस प्रकार श्रपने स्वामी के एक दूसरे से विरुद्ध कामों का देख कर कुढ़ने से ही मृझी की नसें निकल श्राई हैं श्रौर बदन में हड़ी ही हड़ी रह गई है।

एकबार धनपाल किन ने राजसभा में आकर भोज की प्रशंसा में यह श्लोक कहा:—

> धाराधीश धरामहीशगणने कौतूहलीयानयं। वेधास्त्वद्गणनां चकार खटिकाखण्डेन रेखां दिवि। सैवेयं त्रिदशापगा समभवत्त्वत्तुल्य भूमीधवा-भावात्तत्यजतिस्म सायमवनीपीठे तुषाराचलः॥

श्रायां ने (पहले पहल ) तेरा नाम लेकर श्राकाश में खिड़िया से एक लकीर खींची। वही श्राकाशगङ्गा (Milky Way) केनाम से प्रसिद्ध हुई। परन्तु उसके बाद तेरे समान दूसरा राजा न मिलने से उसने वह खिड़या फेंक दी। वही प्रश्वी पर गिरकर हिमालय के नाम से पुकारी जाने लगी है।

इस श्रविशयोक्ति को सुनकर सभा में बैठे हुए श्रन्य पिडत हँसने लगे। यह देख धनपाल ने कहा:—

> शैलैर्बन्धयतिसम् वानरहृतैर्वाल्मीकिरम्भोनिधि व्यासः पार्थशरैस्तथापि न तयोरत्युक्तिरुद्धाव्यते ।

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> धनुष की आवश्यकता तो धनाविक की रचा के विवे होती हैं।

## वस्तु प्रस्तुतमेव किंचन वयं ब्रूमस्तथाप्युचकै-लेकि।यं इसति प्रसारितमुखस्तुभ्यं प्रतिष्ठे नमः॥

श्रांत्—वाल्मीकी ने बन्दरों के लाये हुए पहाड़ों से श्रीर व्यास ने श्रार्जुन के तीरों से समुद्र में पुल बँधवा दिया। परन्तु उनके कथन में किसी के श्रांतिशयोक्ति नजर नहीं श्राई। हमने तो जो कुछ कहा है उसका सबूत मौजूद है फिर भी लोग दाँत निकाल कर हँसते हैं। इसलिये ऐ बड़ाई! तुमें नमस्कार है। (यानी वाल्मीकि श्रीर व्यास बड़े थे, इसी से उन्हें कोई कुछ नहीं कहता।)

एक बार राजा ने धनपाल से पूछा कि आजकल वह कैन सी पुस्तक तैयार कर रहा है। इस पर उसने कहा:—

> श्रारमालगलदाहराङ्कया मन्मुखादपगता सरस्वती । तेन वैरिकमलाकचग्रहच्यग्रहस्त न कवित्वमस्तिमे॥

श्चर्यात—ऐ शत्रुश्चों की लक्ष्मी को बाल पकड़ कर खींचने वाले नरेश! मेरे (जैनमतानुसार) गरम पानी पीने के कारण गले में रहने वाली सरस्वती जल जाने की श्वशङ्का से मेरे मुँह से निकल कर चली गई है। इसी से (श्रब) मुक्तमें कविता करने की शक्ति नहीं रही है।

एक रोज़ सीता नाम की एक भटियारिन विजया नाम की श्रापनी कन्या की लेकर राजा भोज की सभा में श्राई श्रीर बोली:—

<sup>े</sup> यह पहले यात्रियों के लिये भोजन बनाया करती थी। एक बार, सूर्यंत्रह्या के मीक़े पर एक यात्री वहाँ श्राया श्रीर उसे रोटी बनाने का कह कर सरस्वती के मंत्र का जप करने के लिये वालाव की तरफ़ चला गया। इसके बाद जब वह जप समाप्त कर श्रीर उस मंत्र से श्रीभमंत्रित मालकंगनी का तेल पी वापिस लीटा तब सीता ने उसके सामने भोजन ला रक्ला। परन्तु

शौर्यं शत्रुकुलक्याविध यशो ब्रह्माग्डभाग्डाविध-स्त्यागस्तर्कुकवाञ्चित्रताविधिरियं क्षोणी समुद्राविधः। श्रद्धा पर्वतपुत्रिकापतिपदद्वन्द्वप्रमागाविधः श्रीमद्भोजमहोपतेर्निरविधः शेषो गुगानां गगुः॥

श्रर्थात्—हे भोज! शत्रुकुल का नाश कर डालना ही ताकत की सीमा (श्रवधि) है। ब्रह्माण्डरूपी पात्र का भर जाना ही यश की सीमा है। एक तकली तक न रखकर सब संपत्ति का दान करदेना ही दान की सीमा है। समुद्र ही पृथ्वी की सीमा है। पार्वतीपित के चरणों में नमस्कार करना ही श्रद्धा की सीमा है। इस तरह यद्यपि सब ही की एक न एक सीमा है, तथापि तेरे गुणों की कोई सीमा नहीं है।

यह सुन राजा बहुत ही प्रसन्न हुआ और उसने रूपलावण्य-मयी विजया की तरफ देखकर उसे अपने स्तनों की सीमा का वणन करने की आज्ञा दी। यह सुन उसने कहा:—

> उन्नाहिश्चबुकाविधर्भुजलतामूलाविधस्सम्भवे। विस्तारो दृदयाविधः कमिलनी सूत्राविधः संदृतिः। वर्णः स्वर्णकथाविधः कठिनता वज्राकरक्ष्माविध-स्तम्बङ्गयाः स्तनमण्डले यद्परं लावण्यमस्ताविधः॥

सानासाते ही उस पुरुष को कै हो गया और साथ ही वह बेहोश होकर गिर पड़ा। यह देख सीता ने सेाचा कि यह एक मालदार भादमी है। इसिबये लोग भवश्य यही समर्मेंगे कि मैंने, जोभ के वश होकर, इसे विष दे दिया है। इस प्रकार का कलक का टीका लगवाने से तो यही भव्छा हो कि इसके मरने के पहिले ही मैं भी अपने प्राय दे दूँ। यह सोच और भाजन को विचैला समस सीता ने उस पुरुष के कै में निकला हुआ भोजन सा लिया। परम्तु उसमें वही अभिमंत्रित मालकंगनी का तेल लगा हुआ था जो संयोग से सीता के पेट में पच गया। इससे वह विदुषी हो गई।

श्रर्थात्—इसकी ऊँचाई की सीमा दुई। तक है, उत्पन्न होने की सीमा बाजुश्रों तक है, विस्तार की सीमा हृदय तक है, श्रापस की निष्डिता को सीमा कमल के तन्तु तक है (श्रर्थात दोनों के बीच की जगह में कमल का तन्तु श्रावे इतना स्थान भी मुश्किल से मिलेगा), इसके रंग की सीमा सोने के रंग तक है श्रीर इसकी कठोरता की सीमा हीरा पैदा करने वाली पृथ्वी तक है। परन्तु स्नी के स्तनों पर जो श्रनोखा लावण्य होता है उसकी सीमा ही नहीं है।

यह सुन भोज को बड़ा श्राश्चर्य हुआ श्रौर उसने यह श्लोकार्ध कहा:—

किं वर्ण्यते कुचद्रन्द्रमस्याः कमलचत्रुषः

श्रर्थात्—इस कमल की सी श्राँखवाली स्त्री के दोनों स्तनों की कहाँ तक तारीफ की जाय। इस पर विजया ने उसी श्लोक का उत्तरार्ध बनाकर इस प्रकार उत्तर दिया:—

सप्तद्वीपकरव्राही भवान् यत्र करप्रदः॥

अर्थात्—सातों द्वीपों से कर (खिराज) लेनेवाले आप भी जहाँ पर कर (हाथ और खिराज) देते हैं (या देने के। तैयार हैं)।

यह सुन राजा बोला:---

प्रहतमुरजमंद्रभ्वानवद्भिः पयोदैः कथमलिकलनीलैः सैव दिग्संप्ररुद्धा ॥

ऋर्थात्—बजाए हुए मुरज (मृदंग) की सी गम्भीर ध्विन वाले और भवेंंरों के से नीले रंग के बादलों ने वही दिशा क्यों रोकी है ?

इस पर विजया ने कहा:--

प्रथम विरह्खेद्म्लायिनी यत्र बाला वसति नयनवाम्तैरश्रुभिधैतिवक्रा॥

. श्रर्थात्—उस दिशा में पहली वार के विरह से कुम्हलाई हुई

भौर शाँखों से निकले श्राँसुश्रों से धुल गया है मुँह जिसका ऐसी स्त्री रहती है।

यद्यपि भोज विजया के रूप श्रौर गुर्णों पर श्रासक हो रहा था तथापि सभा के यथासमय विसर्जन होने में विलम्ब देख उसने फिर यह श्रोकार्ध कहा:—

सुरताय नमस्तस्मै जगदानम्ददायिने।

अर्थात्—जगत् के। आनिन्दत करनेवाली उस काम-क्रीड़ा के। नमस्कार है।

यह सुन विजया ने उत्तर दिया:—

श्रानुषङ्गिफलं यस्य भोजराज भवादृशाः ॥

श्रर्थात्—हे भोज ! जिसका नतीजा श्राप जैसों को उत्मत्ति ( या प्राप्ति ) है।

इस उत्तर के। सुन राजाभोज निरुत्तर हो गया।श्रौर उसने विजया के। श्रपनी रखेल स्त्री बना लिया ।°

े प्रबन्ध चिन्तामिया में विजया की चन्द्र के प्रति यह उक्ति भी दी गई है:---

> श्रतं कलङ्क श्रङ्कार ! करस्पर्शनतीलया । चन्द्र ! चराडीश निर्माल्यमिस न स्पर्शमहीस ॥

अर्थात्—कलक्क ही है श्वकार जिसका ऐसे भी चन्द्रमा ! तू मुक्ते मत छू। तू महादेव का निर्माल्य है, इसिलये तेरा छूना उचित नहीं है।

शास्त्रानुसार शिव पर चढ़ी चीज़ श्रद्याझ समसी जाती है श्रीर चन्द्रमा शिव के मस्तक पर रहता है। एक बार जैनेतरमत के लोगों ने भोज से प्रार्थना की कि या तो रवेताम्बर जैन भी मयूर किव के दिखलाए चमत्कार के समान ही कोई सिद्धि दिखलावें या उनके। इस देश से निकाल दिया जाय। इस पर भोज ने मानतुङ्गाचार्य के। बुलवाकर कहा कि या तो तुम हमें कोई सिद्धि दिखलात्रों या इस नगर से भाग जान्नो। यह सुन वह विद्वान् युगादिदेव के मन्दिर के पिछवाड़े जाकर खड़ा हो गया चौर अपने शरीर को ४४ लोहें की श्रृङ्खलात्रों से बँधवा कर 'मक्तामरस्तोत्र' बनाने लगा। जैसे जैसे उसका एक एक श्रोक बनने लगा वैसे वैसे उसके शरीर पर की एक एक श्रृङ्खला दूट दूट कर नीचे गिरने लगी। अन्त में ४४ श्रोकों के समाप्त हो जानेएर वह बिलकुल निर्वन्धन हो गया चौर इसके बाद मन्दिर का द्वार भी अपने आप घूमकर उसके सामने आ गया।

एक रोज राजा भोज सभा में बैठकर श्रपने यहाँ के पिएडतों की प्रशंसा कर रहा था। इसी सिलसिले में गुजरात के पिएडतों का भी जिक श्रा गया। परन्तु भोज ने कहा कि हमारे यहाँ के से पिएडत वहाँ नहीं हो सकते। यह सुन एक गुजराती बोल उठा कि महाराज, श्रीरों का तो कहना ही क्या हमारे देश के तो बालक श्रीर चरवाहे तक विद्वान् होते हैं।

इसके बाद जब वह गुजराती श्रापने देश की लौटा तब उसने भोज की सभा का सारा हाल वहाँ के राजा भीम के कह सुनाया। यह सुन भीम ने श्रापने यहाँ की एक चतुर वेश्या के श्रौर उसके साथ ही एक विद्वान के चरवाहे के वेश में मालवा जाकर भोज से मिलने की श्राह्मा दी। कुछ दिन बाद जब ये लोग वहाँ पहुँचे तब पहले उस चरवाहे के वेश की धारण करने वाले परिडत ने राजसभा में जाकर भोज की प्रशंसा करते हुए कहा:—

<sup>े</sup> देखो मयूर का बुत्तान्त ।

भोयपहु गलि कग्ठुलउ भग केहउ पडिहाइ। उर लच्छिहि मुद्द सरसित सीम निबद्धिकाइ॥

श्रर्थात्—हे राजा भोज ! किहए श्रापका यह करा कैसा मालूम हाता है ? क्या यह श्रपने हृदय में रहनेवाली लक्ष्मी श्रीर गुख में रहने वाली सरस्वती की सीमा बना दी है ?

इतने में वह वेश्या भी साज शृङ्गार कर सभा में श्रा पहुँची। उसे देख राजा ने पूछा—

इह किम् ?

श्रर्थात्—यहाँ क्यों ? यह सन वेश्या बोली—

पृच्छन्ति ।

श्चर्थात्—पूछते हैं।

यह सुन राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उसने उसे तीन लाख मुहरें इनाम देने की आज्ञा दी। परन्तु सभा में बैठे हुए अन्य लोग इस वार्तालाप का अर्थ कुछ भी न समक सके। अन्त में उनके आग्रह करने पर राजा ने उन्हें समकाया की तिरछी चितवन से देखते वक्त इस वेश्या की नजर (या आँखें) कान तक पहुँचती हैं। यह देख हमने इससे पूछा था कि तेरी नजर (या आँखें) यहाँ तक क्यों जाती हैं? इस पर इसने कहा कि वे कानों से यह पूछने के लिये जाती हैं कि तुमने जिस भोज की तारीक सुनी है क्या वह यही है?

इसी किस्से के साथ यह भी लिखा मिलता है कि राजा के दो बार इनाम देने की आज्ञा देने पर भी मतलब न समक सकने के कारण केाषाध्यक्त ने उस पर ध्यान नहीं दिया। इससे राजा के फिर तीसरी बार आज्ञा देनी पड़ा। और अन्त में तीन बार तीन तीन लाख देने की आज्ञा देने के कारण ही भोज ने उस वेश्या का नौ लाख मुहरें दिलवाई ।

राजा भोज बचपन से ही बड़ा ज्ञानी था श्रौर वह साचा करता था कि—

> मस्तकस्थायिनं मृत्युं यदि पश्येदयं जनः। श्राहारोपि न रोचेत किमुताकार्यकारिता॥

श्रर्थात्—पुरुष यदि श्रपने मस्तक पर स्थित मृत्यु की देख ले तो उसे भाजन करना भी श्रहचिकर हो जाय, फिर भला वह बुरा काम तो क्योंकर करे ?

श्रीर इसीसे वह हमेशा ही सत्पात्रों के। दान दिया करता था। एक रोज पिछले पहर सभा में श्राए हुए सत्पात्रों के। दान देकर जब वह भोजन करने के। चला तब उसने पास में पानदान लिए खड़े सेवक के हाथ से एक पान लेकर मुँह में रख लिया। यह देख नौकर ने उससे ऐसा करने का कारण पूछा। इस पर राजा ने कहा:—

जो दिया श्रौर खाया वही श्रपना है बाकी सब व्यर्थ है। उत्थायोत्थाय बोद्धव्यं किमद्य सुरुतं रुतम्। श्रायुषः खण्डमादाय रविरस्तं प्रयास्यति॥

श्रर्थात्—पुरुष के। नित्य ही देखना चाहिए कि आज मैंने कौन सा पुण्य का कार्य किया है; क्योंकि सूर्य उसकी श्रायु का एक हिस्सा लेकर ही श्रस्त होगा।

> लोकः पृच्छिति मे वार्ता शरीरे कुशलं तव । कुतः कुशलमस्माकमायुर्याति दिने दिने ॥ श्रर्थात—लोग मुक्तसे पूछते हैं कि कहिए कुशल तो है ? परन्तु

यह नहीं देखते कि जब नित्य ही आयु चीए। हा रही है तब कुशल कैसी?

> श्वः कार्यमचकुर्वीत पूर्वाह्वे चापराहिकम् । मृत्युर्नेहि परीत्तेत कृतं वास्य न वाकृतम् ॥

श्रर्थात्—कल करने का काम हो तो श्राज करले। श्रौर पिछले पहर करने का हो तो पहले पहर में करलो; क्योंकि मृत्यु यह नहीं देखेगी कि तुमने कितना काम कर लिया है श्रौर कितना बाक़ी है।

> मृतो मृत्युर्जरा जीर्णा विपन्नाः किं विपत्तयः। ( व्याधयो बाधिताः किं वा द्वष्यन्ति यदमीजनाः॥)

श्रर्थात—दुनिया क्या समक्ष के ख़ुश होती है ? क्या मृत्यु का नाश हो गया है ? क्या खुढ़ापा ख़ुद ही ख़ुड़्दा हो गया है ? क्या विपत्ति का काल खा गया है ? क्या रागों का किसी ने क़ैद कर दिया है जा वे श्रव उसे नहीं सतावेंगे ?

एक बार राजा भोज ने गुजरातनरेश भीम से चार वस्तुएँ भिजवाने को कहलाया। उनका विवरण इस प्रकार था:—

१—वह वस्तु जो इस लोक में है, परन्तु परलोक में नहीं है।
२—वह वस्तु जो परलोक में है, परन्तु इस लोक में नहीं है।
३—वह वस्तु जो इस लोक में भी है और परलोक में भी है।

४-वह बस्तु जो इस लोक में भी नहीं है और परलोक में भी नहीं है।

जब राजा भीम की सभा के पिएडत इन बातों का उत्तर देने में असमर्थ हो गए, तब वहाँ की एक वेश्या के कहने से भीम ने एक वेश्या, एक तपस्वी, एक दानी श्रीर एक जुझारी की भोज के पास भेज दिया। राजा इन्हें देख सन्तुष्ट हो गया। क्योंकि नीचे लिखे अनुसार ये उसके प्रश्नों के ठीक उत्तर थे:—

- (१) वेश्या के। इस लोक में सब तरह का सुख मिलता है, परन्तु परलोक में नहीं मिलता।
- (२) तपस्वी को इस लोक में तो कुछ भी सुख नहीं मिलता, परन्तु परलोक में श्रवश्य मिलता है।
- (३) दानी पुरुष के लिये इस लोक और परलोक दोनों जगह सुख है।
  - (४) जुआरी की न इस लोक में सुख है न परलोक में सुख है।

एक रात की राजा भीज चुपचाप नगर में गश्त लगा रहा था। इतने में उसने एक ग़रीब श्रौरत के। यह कहते हुए सुना:—

> माणुसडा दसदस दसा सुणियइ लोयपसिद्ध। महकन्तह इक्कज दसा श्रवरि नवारिह लिख ॥

श्रशीत्—मनुष्य की दशा दस दस वर्षों से बदलती रहती है, ऐसी लोकप्रसिद्धि है। परन्तु मेरे स्वामी की तो एक ही (गरीबी की) दशा चल रही है, बदलती ही नहीं। यह सुन राजा को दया आगई और उसने दूसरे हो दिन सुबह उस की के पति को बुलवाकर दो पके हुये और सुन्दर विजौरे के फल दिये। इनमें के प्रत्येक फल में गुप्त रूप से एक एक लाख रूपयों की कीमत के रत्न रख दिये गये थे। परन्तु वहाँ से लौटते हुये उस पुरुष ने वे फल एक कुंजड़े के हाथ बेच दिये और उससे एक नगरवासी ने खरीदकर राजा की भेट करदिये। उन फलों को देख मोज ने कहा:—

वेला महल्ल कल्लोल पिल्लाहं जहिव गिरि नई पतं।
श्रिण सरइ मग्गलग्गं पुणोवि रयणायरे रयणम्॥
श्रिशीन—समुद्र का रत्न यदि समुद्रतरंगो के हारा किसी तरह

पर्वत की नदी में भी पहुँ च जाय तो भी वह उसके बहाव में पड़कर समुद्र में लौट श्राता है। वास्तव में भाग्य ही बलवान है।

प्रीणिताशेषविश्वासु वर्षास्विप पयोलवम्। नाप्नुयाश्चातको नूनमलभ्यं लभ्यतेकुतः॥

श्रर्थात्—सारे संसार के तृप्त करनेवाली वर्षा में भी चातक प्यासा रहजाता है। निश्चय ही जो भाग्य में नहीं लिखा है वह नहीं मिल सकता।

> एक बार राजा भोज ने एक तोते के। यह वाक्य, रटा दिया— 'एको न भव्यः'

श्रर्थात्-एक वस्तु श्रच्छी नहीं है।

इसके बाद उसे अपने साथ सभा में लाकर उसके मुख से निकले हुये उस वाक्य का अर्थ पंडितों से पूछने लगा। परन्तु जब उन पंडितों में से कोई भी इसका उत्तर न दे सका तब उन्होंने इसके लिये छः मास का अवकाश माँगा। राजा ने भो उनकी यह प्रार्थना खुशी से स्वीकार करली।

इसके बाद एक दिन उनमें के वरक्षि नामक मुख्य पिएडत की जो उक्त वाक्य के तात्पर्य का पता लगाने के लिये देश देशान्तरों में घूम रहा था, मुलाकात मार्ग में किसी चरवाहे से हो गई। बात चीत के सिलसिले में जब उस वाक्य का प्रसंग छिड़ा तब उस चरवाहे ने कहा कि आप इसकी चिन्ता न करें। मैं चलकर आपके स्वामी को इसका उत्तर दे सकता हूँ। परन्तु इसमें केवल एक बाधा आती है। और वह यह है कि बृद्धावस्था के कारण मैं अपने साथ के इस कुत्ते के उठाकर ले चलने में असमर्थ हूँ और साथ ही स्नेह के कारण इसे छोड़ना भी नहीं चाहता। यह सुन वरक्षि ने उस कुत्ते के अपने कंधे पर चढ़ा

लिया श्रीर उस चरवाहे की साथ लेकर राज-सभा में पहुँचा। वहाँ पर जब बरकिच के कहने से भोज ने वही प्रश्न उस चरवाहे से किया। तब उसने कहा कि—हे राजन ! इस संसार में एक लोभ ही ऐसी वस्तु है जो श्रच्छी नहीं है। देखो, शास्त्रानुसार जिस कुत्ते से खू जाने पर भी ब्राह्मण की स्नान करना पड़ता है, उसी कुत्ते की यह विद्वान लोभ के वश होने के कारण कंधे पर चढ़ाकर लाया है।

यह सुन राज को सन्तोष हो गया।

एक रात के। राजा भोज अपने एक मित्र को साथ लिये नगर में घूम रहा था। इतने में उसे प्यास लग आई। यह देख राजा ने उस मित्र के। पास ही की एक वेश्या के घर से पानी ले आने को कहा। इसी के अनुसार जब उसने वहाँ पहुँच पानी माँगा तब उस वेश्या ने गन्ने के रस से भरा एक गिलास लाकर उसे दे दिया। परन्तु उस समय उस वेश्या का चित्त कुछ दुखित सा प्रतीत होता था। इस लिये जब राजा के मित्र ने इसका कारण पूछा तब उसने कहा कि पहले एक गन्ने से एक मटका और एक गिलास रस निकलता था। परन्तु अब उससे यह गिलास भी बड़ी मुश्किल से भरता है। इससे ज्ञात होता है कि राजा के चित्त में अपनी प्रजा के लिये पहले की सी छुपा नहीं है। बस यही मेरे खेद का कारण है।

राजा ने, जो पास ही में खड़ा था यह सुन सोचा कि वासव में यह बात यथार्थ है। क्योंकि हाल ही में जिस बनिये ने शिवालय में नाटक करवाना शुरू किया है मेरा इरादा उसके घर को लूट लेने का है। इस विचार के बाद राजा घर लौट आया और उसी दिन से उसने प्रजा का फिर से पहले की तरह ही पालन करने का संकल्प कर लिया।

इसके बाद जब राजा ने वेश्या के घर पहुँच दुबारा गन्ने के रस की परीत्ता की तब वह पहले के समान ही श्रिधक निकल श्राया। यह देख वेश्या ने कहा मालूम होता है, श्रव फिर राजा का चित्त प्रजा की तरफ़ से साफ़ हो गया है। इस वाक्य का सुन राजा का बड़ा सन्तोष हुआ।

राजा भोज का नियम था कि वह नित्य कर्म से निवृत्त होकर धारा नगरी से कुछ दूर पर स्थित परमारों की कुल देवी के दर्शन की जाया करता था। एक रोज़ जिस समय वह दर्शन कर रहा था उस समय देवी ने प्रत्यन्न होकर उसे शत्रु सैन्य के निकट होने की सूचना दी श्रीर वहाँ से लौट कर फटपट नगर में चले जाने के। भी कहा। राजा यह सुन उसी समय वहाँ से लौट चला श्रीर घोड़े के। भगाता हुआ धारा नगरी के द्वार तक पहुँच गया। परन्तु उसके वहाँ पहुँचते २ गुजरातवालों के दो सवार भी जो दूर से उसका पीछा कर रहे थे उसके निकट श्रा पहुँचे श्रीर उन्होंने भोज के। नगर में घुसता हुआ देख पीछे से श्रपने धनुष उसके गले में डाल दिये। इससे भोज घोड़े पर से गिर पड़ा।

कवि कहता है:-

श्रसौगुणी नमत्वेव भोजः कराठमुपेयुषा। धनुषा गुणिना यश्चापश्यदश्वाक्रिपातितः॥

इसका तात्पर्य यह है कि—भोज भी गुणी था और धनुष भी गुणी (प्रत्यंचा-डोर वाला) था। एक गुणी दूसरे गुणी को भुका हुआ देखकर खुद भी भुक जाता है। इस लिये डोर चढ़ाने से भुके हुए धनुष को देखकर गुणी भोज भी घोड़े पर से गिरकर भुक गया। एक बार राजा भोज अपने तेज घोड़े पर सवार होकर घूमने गया था। वहाँ से लौटते हुए उसने देखा कि लोगों की हलचल के कारण एक छाछ बेचनेवाली का घड़ा सिर से गिर गया। परन्तु उसने इस बात की तरफ कुछ भी ध्यान नहीं दिया। यह देख राजा की बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने उस औरत से इस बे परवाही का कारण पूछा। इस पर वह बोली:—

हत्वानृपं पतिमवेश्य अजङ्गदृष्टं देशान्तरे विधिवशादुगणिकास्मि जाता ॥ पुत्रं भुजंगमधिगम्यचितां प्रविष्टा शोचामि गोप गृहुणी कथमद्य तकम् ॥

श्रर्थात्—मैंने भाग्य के फेर में पड़कर पहले राजा की मारा, फिर दूसरे पित की साँप काट लेने पर विदेश में जाकर वेश्यावृत्ति की। इसके बाद वहाँ पर धोखे में अपने पुत्र का संसर्ग हो जाने से चिता प्रवेश किया और उससे (वृष्टि श्रादि के कारण) बच जाने से श्रब एक चरवाहे की श्री बनकर रहती हूँ। इस लिये भला मैं इस छाछ की क्या चिन्ता करूँ?

एक दिवस राजा भोज धनुर्विद्याका श्रभ्यास कर रहा था। श्रीर लच्य के स्थान पर पत्थर की एक बड़ी चट्टान सामने थी। इतने में श्वेताम्बर जैन संप्रदाय के चन्दनाचार्य वहाँ श्रा पहुँचे श्रीर राजा की इस प्रकार शस्त्रविद्या के श्रभ्यास में लगा देख बोले:—

> विद्धा विद्धा शिलेयं भवतु परमतः कार्मुकक्रीडितेन राजन्पाषाणवेधव्यसनरसिकतां मुश्चदेव ! प्रजीद ॥ क्रीडेयं चेत्प्रवृद्धा कुलशिखरिकुलं केलिलहं करोषि ध्वस्ताधारा धरित्री नृपतिलक ! तदा याति पातालसूलम् ॥

श्रथीत्—हे राजा भोज ! जितनी शिलाएँ श्रब तक छिन्न भिन्न करदी गई हैं उन्हें छोड़ श्रब श्राप इस पाषाणवेध के शौक को छोड़ दें श्रीर इस निशानेबाजी को भी बन्द करें। यदि यह। खेल बढ़ता गया श्रीर श्रापने कहीं तमाम कुल-पर्वतों को ही ध्रपना निशाना बना लिया तो उनके नष्ट हो जाने से यह पृथ्वी वे श्राधार की होकर पाताल में धँस जायगी।

यह सुन भोज ने कहा कि आप के मुख से 'ध्वस्ताधारा' इन शब्दों को सुन मुक्ते धारा नगरी पर ही आफत आने की शङ्का होने लगी है।

# भोज के समकालीन समभे जानेवाले कुछ प्रसिद्ध कवि

मोज की सभा में अनेक विद्वान् रहते थे। मेरुतुङ्गरचित प्रबन्ध-चिन्तामणि और बल्लालकृत भोजप्रबन्ध में माध, बाणभट्ट, पुलिन्द, सुबन्धु, मयूर, मदन, सीता, कालिदास, अमर, वासुदेव, दामोदर, राजशेखर, भवभूति, दिएड, मिल्लाथ, मानतुङ्ग, धनपाल, भास्करभट्ट, वरुष्ठि, रामदेव, हरिवंश, शङ्कर, किल्ङ्ग, कर्णूर, विनायक, विद्या-विनोद, केकिल, तारेन्द्र आदि अनेक प्रसिद्ध और अप्रसिद्ध कवियों का भोज की सभा में होना लिखा है। परन्तु इनमें से बहुत से विद्वान् भोज से पहले हो चुके थे। इसलिये यह नामाविल विश्वासयोग्य नहीं है।

त्रागे इनमें से कुछ प्रसिद्ध प्रसिद्ध किवयों के समय आदि पर विचार किया जाता है।

### कवि माघ

बल्लालरचित भोजप्रबन्ध में लिखा है कि एक रोज जिस समय राजा भाज सभा में बैठा था, उस समय द्वारपाल ने श्राकर निवेदन किया कि दुर्भित्त से पीड़ित गुजरात का महाकवि माघ शहर के बाहर श्राकर ठहरा है श्रीर गरीबी से तंग होने के कारण उसने श्रपनी स्त्री के श्रापके पास भेजा है। यह सुन राजा ने उसे शीघ राजसभा में ले श्राने की श्राज्ञा दी। इसी के श्रनुसार माघपत्नी ने सभा में पहुँच राजा के। एक पत्र दिया। उसमें लिखा था:—

> कुमुद्वनमपश्चि श्रीमद्मभोजखण्डं त्यजति मुद्मुल्कः पीतिमांश्चकवाकः। उद्यमहिमरश्मियाति शीतांशुरस्तं हतविधिलसितानां ही विचित्रो विपाकः॥

श्रर्थात्—रात में फूलनेवाली कुमुदिनी मुरमा गई है श्रोर दिन में फूलने वाले कमल खिल रहे हैं। उल्लू उदास श्रोर चकवा ख़ुश है। सूर्य उदय श्रोर चन्द्रमा श्रस्त हो रहा है। इस दुष्ट भाग्य के कामों का नतीजा ही श्रजब है।

राजा ने इस अजीब प्रभात वर्णन की देखकर माघ की स्त्री की तीन लाख रुपये दिए और कहा कि हे माता! यह तो मैं सिर्फ खाने के खर्च के लिये देता हूँ। सुबह स्वयं तुम्हारे निवासस्थान पर पहुँच माघ पिएडत की नमस्कर करूँगा। इसके बाद जब माघ की स्त्री राजसमा से लौटकर पित के पास चली तब मार्ग में याचकों ने एकत्रित होकर उसके पित की तारीफ करनी शुरू की। यह देख उसने राजा के दिए वे सारे के सारे रुपये उनकों दे डाले और पित के पास पहुँच सारा हाल कह सुनाया। इसपर माघ ने उसकी बहुत प्रशंसा की और कहा कि यह तूने बड़ा ही अच्छा काम किया। इतने में वहाँ पर भी कई याचक आ पहुँचे। उन्हें देख माघ ने कहा:—

दारिद्रचानलसंतापः शान्तः सन्तोषवारिणा।
याचकाशाविघातान्तर्वादः केनोपशाम्यति॥
श्रर्थात्—गरीबी की श्राग तो सन्तोष के जल से बुक्त गई।

<sup>ी</sup> यह शिशुपातवध काव्य के ११वें सर्ग का ६४वाँ रखोक है।

भाज के समकालीन सममें जानेवाले कुछ प्रसिद्ध कवि १८५ परंतु इन माँगने की श्राए हुए याचकों की उम्मीद के टूटने से जो जलन चित्त में पैदा होगई है वह कैसे मिटेगी ?

माघ किव को खाली हाथ जान जब याचक लौटने लगे तब उसे श्रौर भी दु:ख हुश्रा श्रौर उसने कहा :—

> वजत वजत प्राणा श्रिधिनि व्यर्थतांगते। पश्चादिपहि गन्तव्यं कसार्थः पुनरीदृशः॥

श्चर्थात्—ऐ प्राणों ! याचकों के बिना कुछ पाए लौटने पर श्रव तुम भी चल दो। जब पीछे भी जाना ही है तब ऐसा साथ कहाँ मिलेगा ?

इतना कहते कहते माघ पिएडत ने प्राण त्याग दिए। इसकी खबर पाते ही राजा भोज स्वयं सौ ब्राह्मणों को लेकर वहां पहुँचा श्रौर माघ के शरीर का नर्मदातीर पर लेजाकर उसका दाहकर्म श्रादि करवाया। माघ की पतिव्रता पत्नी भी पति के साथ सती हो गई।

मेरुतुङ्ग ने श्रपनी प्रबन्धचिन्तामणि में लिखा है:--

"राजा भोज ने माय की विद्वत्ता और दानशोलता का हाल सुन एक बार सर्दी के मौसम में उसे श्रीमाल से अपने यहां बुलवाया। उसके वहां पहुँचने पर राजा ने उसके खान पान और आराम का सब तरह से उचित प्रबंध करवा दिया। परंतु माघ ने दूसरे दिन सोकर उठते ही घर लौट जाने की आज्ञा माँगी। यह देख राजा के। बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने उससे खाने पीने और आराम के प्रबंध के विषय में सारा हाल पूछा। इसपर माघ ने कहा कि खाना तो जैसा कुछ भी बुरा भला था परंतु मैं तो रात में सरदी से ठिठर गया हूँ। यह सुन राजा के। उसकी बात माननी पड़ी। और वह उसे नगर के बाहर तक पहुँचा आया। घर लौटते हुए माघ ने भी भोज से एक बार अपने यहाँ आने की प्रार्थेना की। इसी के अनुसार जब राजा भोज अपने दलबलसहित उसके वहाँ पहुँचा, तब उसके वैभव श्रीर प्रबंध का देखकर उसे बड़ा श्राश्चर्य हुश्रा। वहाँ पर सरदी में भी उसे ठंढ प्रतीत नहीं हुई। माघ ने उसका सत्कार करने में कोई कसर न की। कुछ दिन वहाँ रहकर जब भोज लौटा तब इस श्रातिथिसत्कार की एवज में उसने श्रापने बनते हुए 'भोजस्वामी' के मंदिर का पुरुष माघ का दे दिया।

कहते हैं कि माघ के जन्मसमय ज्योतिषियों ने उसके पिता से कहा था कि यह वालक पहले तो वैभवशाली होगा परंतु ऋंत में दरिद्री हो जायगा श्रीर पैरों पर सूजन श्राकर मरेगा। यह सुन माघ के पिता ने सोचा कि पुरुष की घायु १०० वर्ष की होती है और उन १०० वर्षों में ३६ हजार दिन होते हैं। इसलिये उसने उतने ही अलग अलग गड्ढे करवा कर उनमें क्रीमती हार आदि रख दिये श्रीर जो कुछ बच रहा वह माघ का सौंप दिया। माघ भी दान श्रीर भोग से अपने जीवन की सफल करता हुआ अंत में भाग्य की कुटिलता से दरिद्रावस्था के। पहुँच गया श्रीर जब उसके लिये श्रपने नगर में रहना श्रसम्भव हो गया तब लाचार होकर वह धार की तरफ चल दिया। वहाँ पहुँ चने पर उसने अपनी स्त्री के अपना बनाया शिशुपाल-वध नामक महाकाव्य देकर राजा भोज के पास भेजा। भोज भी माध-पत्नी की यकायक ऐसी दशा देख अचरज में पड़ गया। इसके बाद जब उसने पुस्तक के। खाला ता पहले ही उसकी दृष्टि ''कुमुद्वन ''''र इस श्लोक पर पड़ी। राजा ने किवता के चमत्कार से श्रौर स्नासकर चतुर्थ पाद में के 'ही' शब्द के श्रौचित्य से प्रसन्न होकर माघ की स्त्री का एक लाख रूपये दिए।

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup> 'स्वयं करिष्यमायानव्यभोजस्वामित्रसादप्रदत्तपुण्यो माजवमग्**रजं** प्रति प्रतस्थे।'

<sup>&</sup>lt;sup>र</sup> बह रखोक पहतो जिला जा चुका है।

परंतु जैसे ही माघ की पत्नी लौटकर पित के पास जाने लगी, वैसे ही कुछ याचकों ने उसे पहचान लिया और उसके पास पहुँच दान माँगने लगे। इस पर उसने वह सारा का सारा द्रव्य उन्हें दे डाला और माघ के पास पहुँच सारा हाल उसे कह सुनाया। उसे सुन माघ ने उसकी बड़ी प्रशंसा की। उस समय माघ का अन्तिम समय निकट आजाने के कारण उसके पैरों पर कुछ कुछ सूजन हो चली थी। इतने में और भी एक याचक वहाँ आ पहुँचा। परन्तु माघ के पास उस समय देने के। कुछ भी न था। इसलिये उसने अपने प्राण देकर ही अपनी दानशीलता का निर्वाह किया।

जब मोज को इस घटना की सूचना मिली तब उसको बड़ा दु:ख हुआ और उसने माघ की जातिवालों का जो श्रीमाल के नाम से प्रसिद्ध थे और जिन्होंने मालदार होकर भी माघ जैसे विद्वान् की ऐसी दशा में कुछ सहायता नहीं की थी, नाम ददलकर भिन्नमाल कर दिया।"

जैन प्रभाचन्द ने अपने 'प्रभावक चरित्र' भें माघ का हाल इस प्रकार लिखा है:—

"गुर्जर देश के श्रीमालनगर का राजा वर्मलात बड़ा प्रसिद्ध था। उसके मंत्री सुप्रभदेव के दो पुत्र हुए—दत्त श्रौर शुभंकर। दत्त श्रौर राजा भोज दोनों बड़े मित्र थे। इसी दत्त का पुत्र कविश्रेष्ठ माघ था, जिसने शिशुपालवध नामक महाकाव्य बनाया। माघ का चचा शुभंकर बड़ा सेठ था। उसका पुत्र 'सिद्ध' हुश्रा। उसी ने 'उपमितिभवप्रपञ्च' नामक महाकथा लिखी थी।"

परन्तु स्वयं माघ ने शिशुपालवध महाकाव्य के अन्त में अपने वंश का वर्णन इस प्कार दिया है:—

<sup>े</sup> यह ग्रन्थ वि॰ सं॰ १६२२ के क़रीब तिखा गया था।

सर्वाधिकारी सुकृताधिकारः श्रीवर्मलाख्यस्य बभूव राज्ञः। श्रसकद्वष्टिविरजाः सदैव देवे।ऽपरः सुप्रभदेवनामा ॥१॥

तस्याभवद्दत्तक इत्युदात्तः समी मृदुर्धर्मपरस्तनूजः ॥३॥

तस्यात्मजः सुकविकीर्तिदुराशयादः। काव्यं व्यथत्त शिश्चपालवधाभिधानम् ॥५॥

श्रर्थात्—वर्मलात राजा का प्रधान मंत्री सुप्रभदेव था। उसका पुत्र दत्तक श्रोर दत्त का पुत्र शिशुपालवध का कर्ता माघ हुआ।

वसंतगढ़ (सिरोही राज्य) से चावड़ानरेश वर्मलात के समय का वि० सं० ६८२ (ई० स० ६२५) का एक शिलालेख मिला है। उससे ज्ञात होता है कि उस समय वर्मलात का सामन्त राज्ञिल श्रर्बुद देश का शासक था।

भीनमालिनवासी ब्रह्मगुप्त ने श० सं० ५५० (वि० सं० ६८५ ई० स० ६२८) में 'ब्रह्मस्फुटसिद्धान्त' नामक ज्योतिष का प्रन्थ लिखा था। उससे ज्ञात होता है कि जिस समय वह प्रन्थ लिखा गया था उस समय भीनमाल पर चावड़ावंश के राजा व्याघ्रसुख का राज्य था।

वसन्तगढ़ के लेख के और 'ब्रह्मस्फुटसिद्धान्त' के लेख के समय के बीच केवल तीन वर्ष का अन्तर है। इससे ज्ञात होता है कि वि० सं० ६८२ (ई० स० ६२५) में भीनमाल का शासक वर्मलात् और वि० सं० ६८५ (ई० स० ६२८) में उसका उत्तराधिकारी व्याघ्रमुख विद्यमान थे।

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> एपिक्राफ्रिया **इविडका, भा० १, ५०** १६१-६२।

र लाट देश के सोखंकी पुलकेशी के कलचुरि संवत् ४६० (वि० सं०

इन श्रवतरणों पर विचार करने से विदित होता है कि माध विक्रम की श्राठवीं शताब्दी के मध्यभाग (ईसवी सन् की श्राठवीं शताब्दी के प्रारम्भ) के श्रासपास विद्यमान था। ऐसी हालत में भोज प्रबन्ध श्रीर प्रबन्ध चिन्तामणि के लेखकों का माध के। भोज का सम-कालीन लिखना या प्रभावक चरित्र के कर्ता का उसके पिता दत्तक के। भोज का मित्र बतलाना बिलकुल श्रसम्भव है।

इसके श्रलावा काश्मीर के श्रानन्दवर्धनाचार्य ने, जिसको कल्ह्ण ने श्रपनी 'राजतरंगिणी' में काश्मीर नरेश, श्रवन्तिवर्मा का समकालीन लिखा है, विक्रम् संवत् की दसवीं शताब्दी के पूर्वभाग (ईसवी सन् की नवीं शताब्दी के उत्तर भाग) में 'ध्वन्यालोक' नामक श्रलङ्कार का प्रनथ लिखा था। उसके दूसरे उद्योत में उदाहरण के रूप में यह श्लोक प उद्धृत किया गया है।

> त्रासाकुलः परिपतम्परितो निकेता-म्पुंभिनं कैश्चिद्पि धन्विभिरम्वबन्धि । तस्थौ तथापि न मृगः क्विदङ्गनाभि-राकर्णपूर्णंनयनेषु हतेज्ञस्त्रीः॥

यद्दी श्लोक 'शिशुपालवध' महाकाव्य के पाँचवे सर्ग में ( संख्या

७६६ ई० स० ७३६ ) के दानपत्र से ज्ञात होता है कि श्ररकों ने उसी समय के श्रास पास चावड़ा वंश के राज्य की नष्ट किया था।

'फ़्तुहुल बुलदान' नामक इतिहास में लिखा है कि ख़लीफ़ा हिशाम के समय सिन्ध के शासक जुनैद ने भीनमाल पर भी चढ़ाई की थी।

(ईबियट् की हिस्ट्री श्राफ्त इविडया, भा० १, ए० ४४१-४२)

<sup>9</sup> निर्कायसागर, बम्बई की 'कान्यमाखा' में मुद्रित 'ध्वन्याखोक', ए॰ ११४। २६ पर) मिलता १ है। श्रागे 'ध्वन्यालोक' के उसी उद्योत में 'श्लेषध्वनि' के उदाहरण में यह स्रोक र दिया है :—

रम्या इति प्राप्तवतीः पताकाः कामं विवक्ता इति वर्धयन्तीः। यस्यामसेवन्त नमद्रलीकाः समं वधूभिर्वलभीर्युवानः॥

यह भी शिशुपालवध के तीसरे सर्ग का ५३वाँ स्रोक है। इससे ज्ञात होता है कि माघ का समय अवश्य ही इससे बहुत पूर्व था।

वल्लभदेव ने श्रपनी 'सुभाषितावित' में माघ के नाम से दो श्लोक (१५६१ श्रीर ३०७५) श्रीर चेमेन्द्र ने 'श्रीचित्यविचारचर्चा' में माघ के नाम से एक श्लोक ' उद्धृत किया है। ये श्लोक शिशुपालवध में नहीं मिलते हैं। इससे ज्ञात होता है कि माघ ने उक्त काव्य के श्रलावा श्रीर भी कोई काव्य लिखा होगा, जो इस समय श्रप्राप्य हो रहा है।

- 9 वहाँ पर 'क्रचिद्क्रनाभिराकर्णं' के स्थान में ' क्रचिद्क्रनानामाकर्णं' पाठ दिया है। बस यही दोनों में भेद है।
  - <sup>२</sup> काव्यमाला में सुद्धित 'ध्वन्यालोक' ए० ११४।
  - <sup>३</sup> इसमें 'कामं विवक्ता' के स्थान में 'रागं विवक्ता' पाठ है।
- ४ शिशुपालवध के उपोद्घात में पंडित दुर्गाप्रसाद लिखते हैं कि उक्त कान्य के दूसरे सर्ग के ११२वें श्लोक में माघ ने न्यास-प्रन्थ का उल्लेख किया है, इसलिए वह न्यास के खेखक जिनेन्द्रबुद्धिपादाचार्य के बाद ही हुआ होगा।
  - ' बुभुद्गितैर्व्याकरणं न भुज्यते पिपासितैः काव्यरसो न पीयते । न विद्यया केनचिदुद्धृतं कुलं हिरएयमेवार्जय निष्फलाः कलाः ॥

#### बाणभट्ट

यह वात्स्यायनवंश का ब्राह्मण क्योर वैसवंशी सम्राट् श्रीहर्ष का समकालीन था। इसके (वि० सं० ६०७—ई० स० ६२० के निकट) वनाए हर्षचिरत से ज्ञात होता है कि इसका स्वभाव बचपन में चक्कल श्रीर युवावस्था में कुछ उद्धत रहा था। परन्तु श्रायु की वृद्धि के साथ इसका चरित्र निर्मल हो गया। इसके बाद सम्राट् हर्षदेव के भाई कृष्ण की सहायता से इसका हर्ष की राजसभा में प्रवेश हुआ। हर्षदेव ने इसकी युवावस्था की वुराइयाँ सुन रक्खी थीं। इससे पहले तो उसने इसका विशेष श्रादर नहीं किया, परन्तु कुछ ही दिन बाद इसने श्रापने वर्ताव से उसको प्रसन्न कर लिया। इसके बाद वहाँ से घर लौट कर इसने हर्षचिरत नामक गद्य काव्य की रचना की। इस काव्य में हर्ष के पूर्वज पुष्पभूतिं से लेकर हर्ष के दिग्वजय करने के। निकलने, श्रीर मार्ग में श्रापनी बहन राज्यश्री को विध्याचल के जंगल से दूँढलाकर गङ्गातट पर पड़ी श्रापनी सेना में वापस श्राने तक का हाल है।

यद्यपि राज्य पर बैठते समय हर्ष के लिये दो जिम्मेदारियाँ मुख्य थीं। एक तेा राज्यश्री का पता लगाना ख्रीर दूसरा गौड़राज शशाङ्क से श्रपने भाई का बदला लेना। परन्तु हर्ष चरित में दूसरी जिम्मेदारी के निर्वाह का कुछ भी हाल नहीं दिया है। हाँ, हर्ष के गुप्त संवत् ३००

<sup>&#</sup>x27; कुछ लोग इसका निवासस्थान सेान के किनारे ( शाहाबाद ज़िले में ) मानते हैं। परमेश्वरप्रसाद शर्मा ने गया ज़िले में रफ़ीगंज से १४ मील उत्तर-पश्चिम में च्यवन ऋषि का आश्रम होना बतलाया है। यह आजकल देवकुर (देवकुराड) के नाम से प्रसिद्ध है। इसी के पास के 'सेानभहर' गाँव की, जो वहाँ के वस्सगोत्रीय बाह्यणों का श्रादि निवासस्थान सममा जाता है, उक्त महाशय बाख का जन्मस्थान बतलाते हैं।

माधुरी (श्रापाद १६८७) पूर्ण संस्था १६, पृ० ७२४।

(बि० सं० ६७६—ई० स० ६१९) के ताम्रपत्र भे पता चलता है कि गौड़ाधिप स्वयं तो किसी तरह बच गया था, परम्तु उसके राज्य पर हर्षे का श्रिधकार हो गया था।

इन बातों पर विचार करने से स्पष्ट ज्ञात होता है कि किव बाण्भट्ट भोज का समकालीन न होकर (विक्रम की सातवीं शताब्दी के उत्तरार्ध) (ईसबी सन् की सातवीं शताब्दी के प्रारम्भ के निकट में) सम्राट् हर्ष-वर्धन का समकालीन था।

इसने हर्षचरित के श्रलावा 'कादम्बरी' नामक गद्य काव्य श्रौर 'चएडीशतक' भी लिखा था।

## पुलिन्द भट्टै

यह बाणभट्ट का पुत्र था श्रीर पिता की मृत्यु के बाद कादम्बरी का उत्तरार्ध इसी ने पूर्ण किया था।

उसके प्रारम्भ में लिखा है :--

यातेदिवं पितरि तद्वचसैवसार्धं विच्छेदमाप भुवि यस्तु कथाप्रबन्धः। दुःखं सतां तदसमाप्ति इतं विलोक्य प्रारब्ध एव स मया न कवित्वदर्णात्॥

श्चर्थात्—पिता के मरने पर जो कथा श्चर्री रह गई थी, वह विद्वानों के चित्त की दुखित करती थी। यह देखकर ही मैं उसे समाप्त करता हूँ। यह प्रयास मैंने श्चपनी रचनाशिक के घमण्ड से नहीं किया है।

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> एपिग्राफ्रिया इविडका, भा० ६, पृ० १४४।

र इसी ने 'पार्वतीपरिणय' नाटक, 'मुकुटतादितक,' भौर 'पद्य कादम्बरी' भी जिस्ती थी।

<sup>&</sup>lt;sup>३</sup> तिखकमक्षरी ( रलोक २६ ) में इसका नाम 'पुलिन्ध्र' खिखा है।

## सुबन्ध

इसने 'वासवदत्ता' नामक संस्कृत का गद्यकाव्य लिखा था। इस किव का समय वि॰ सं० ६३७ (ई० स० ५८०) के करीब श्रीर बाएभट्ट से पहले था। यह पिछली बात हर्षचरित के प्रारम्भ में बाग के लिखे इस रलोक से प्रकट होती है :--

> कवीनामगलहपे नृनं 'वासवदत्तया'। शक्येव पाग्डपत्राणां गतया कर्णगोचरम् ॥ ११ ॥

श्रर्थात्-जिस प्रकार इन्द्र की दी हुई शक्ति ( श्रस्त विशेष ) के कर्रा के पास पहुँच जाने से पाण्डवों का गर्व गल गया था, उसी प्रकार 'वासवदत्ता' नामक गद्यकाव्य के लोगों के कानों तक पहुँच जाने से कवियों का गर्व गल गया।

### मयूर

मानतुङ्गाचार्थ्य रचित 'भक्तामर' की टीका के प्रारम्भ में श्रीर मेरुतुङ्ग रचित 'प्रबन्ध चिन्तामणि' में लिखा है कि यह कवि भोज का समकालीन था।

९ इस श्लोक में 'वासवदत्तया' में कवि ने श्लोप रक्खा है। इसीसे इसके दो अर्थ होते हैं। एक तो इन्द्र की दी हुई शक्ति, और दूसरा वासवदत्ता नामक गद्य काव्य।

इसी प्रकार 'कर्णगोचरं' के भी दो अर्थ होते हैं। एक तो कर्ण नामक पागडवों के खुठे आता के हाथ पदमा और दूसरा (कोगों के) कानों में पहना ।

र यह आचार्य वि० सं० ६५७ ( ई० सं० ६०० ) में विद्यमान था।

<sup>३</sup> यह टीका वि॰ सं॰ १४२७ ( ई॰ स॰ १३७० ) में गुणाकर सुरि ने विसी थी।

'प्रबन्ध चिन्तामणि' में मयूर के। बाण का बहनोई । लिखा है।

'शार्क्नधर पद्धति' में राजशेखर का<sup>र</sup> एक श्लोक उद्धृत किया गया है। उसमें लिखा है:—

> श्रहो प्रभावो वाग्देव्या यन्मातङ्गदिवाकरः। श्रीहर्षस्याभवत्सभ्यः समोवाणमयूरयोः॥

इससे भी प्रकट होता है कि बाग श्रौर मयूर दोनों श्रीहर्ष की सभा के सभ्य थे।

इसके बनाए 'सूर्यशतक' के पद्य 'ध्वन्यालोक' में उद्धृत किए गए हैं।<sup>३</sup>

इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि, यह किव भोज के समय में न होकर विक्रम की सातवीं शताब्दी के उत्तरार्घ (ईसवी सन् की सातवीं शताब्दी के प्रारम्भ ) के निकट था।

सुभाषितावित स्त्रादि में इसके नाम से कुछ ऐसे श्लोक भी उद्धृत किए गए हैं, जो 'मयूरशतक' में नहीं मिलते ।

कहते हैं कि एक वार बाए भट्ट श्रौर उसकी स्त्री के बीच रात्रि

 जैन प्रन्थों में कहीं कहीं शायद मयूर के बाग का श्रमुर भी जिला है।

र यह वि॰ सं॰ १६० (ई॰ स॰ १०३) के करीब विद्यमान था।
र दत्तानन्दाः प्रजानां समुचितसमयक्किष्टसृष्टैः पयोभिः।
पूर्वाह्वे विप्रकीर्णा दिशि दिशि विरमत्यह्वि संहारभाजः॥
दीप्तांशोर्दीर्घदुःखप्रभवभवभवभयोदन्वदुत्तारनावे।।
गावा वः पावनानां परमपरिमितां प्रीतिमुत्पादयन्तु॥
(सुरंशतक, रुबो॰ १ और ध्वन्याकोक, पू॰ ११-१००)

भोज के समकालीन सममें जानेवाले कुछ प्रसिद्ध कवि १९५

में प्रणय-कलह हो गया । उस समय ये दोनों पित-पन्नी कमरे में सोए हुए थे, श्रौर संयोग से मयूर किन भी उसी कमरे के बाहर साया था। बाण ने श्रपनी स्त्री की मनाने की बहुत कुछ केशिश की। परन्तु जब बह किसी तरह भी ख़ुश न हुई तब उसने उससे कहा—

गतप्राया रात्रिः क्रशतगु शशी सीवत इव प्रदीपोयं निद्रावशमुपगतो घूर्णत इव । प्रणामान्तो मानस्त्यजसि न तथापि कुधमहो

9 सम्मट ने काव्य प्रकाश में लिखा है—श्रादित्यादेर्भयूरादीनामिवानर्थ-निवारणं इस पर टीका करते हुए नर्रासह ठाकुर की 'नरसिंह मनीषा' नाम की टीका में मयूर का 'सूर्यशतक' बनाकर कुछ रोग से निवृत्ति पाना लिखा है।

"सूर्यंशतक" पर लिखी भट्ट यज्ञेश्वर की टीका में मयूर के। बाण का साला लिखा है। उसमें यह भी लिखा है कि "एक बार मयूर ने कुछ सुन्दर किविता बनाई श्रीर उसे सुनाने के लिये वह श्रपने मित्र श्रीर वहनोई बाण के घर पहुँचा। उस समय बाण के श्रीर उसकी स्त्री के बीच प्रणय-कलह हो रहा था। बाण के मुख से निकले उपर्युक्त 'गत प्राया राज्ञिः...' श्रादि श्लोक के तीन पादों के। सुनकर बाहर से ही मयूर ने उसका चौथा पाद बनाकर ज़ोर से पड़ा। इसे सुन श्रीर श्रपने सम्बन्धी श्रीर प्रिय-मित्र मयूर के। श्राया जान बाण भरपर बाहर निकल श्राया। इस प्रकार प्रेमालाप में उपस्थित हुए विझ के। देख बाण की स्त्री ने श्रपने भाई मयूर के। शाप दे दिया। इससे उसके। कुछ रोग हो गया। श्रन्त में सूर्यशतक बनाकर मयूर ने उस रोग से मुक्ति पाई। यह बात मेरुतुक्त रचित प्रवन्धिचन्तामिण, श्रादि ग्रन्थों में लिखी मिलती है।"

परन्तु इस समय उपलब्ध होनेवाली 'प्रबन्धचिन्तामणि' में मयूर की की के शाप से बाण का कुछ रोगी होना जिखा है। श्रर्थात्—हे दुबले शरीर वाली! रात करीब करीव बीत चली है। चन्द्रमा फीका पड़ रहा है। यह दीपक भी रातभर जगने से निद्रा के वहा होकर ऊँघने (बुक्तने) लगा है। मान तो पित के पैरों पड़ जाने तक ही रहता है, परन्तु तू श्रव भी राजी नहीं होती।

बाए ने श्रमी उपर्युक्त रत्नोक के तीन पाद हो कहे थे कि, वाहर से मयूर, जो जगकर श्रपनी बहन का बाए के साथ का सारा वार्तालाप युन रहा था, मद से बोल उठा—

कुचप्रत्यासत्या दृद्यमपि ते चिएड कठिनम्

अर्थात्—हे गुस्सैल स्त्री! स्तनों के नजदीक होने से तेरा हृद्य भी उन्हीं के समान कठोर हो गया है।

इसपर बाए की भार्या ने जो बड़ी पतिव्रता थी मयूर के। शाप दे दिया। इससे उसकी कुछ रोग हो गया। श्रन्त में मयूर ने 'सूर्यशतक' बनाकर उस रोग से पीछा छुड़ाया। परन्तु 'मयूर शतक' के श्रन्त में स्वयं मयूर ने लिखा है—

श्लोका लोकस्य भूत्ये शतिमिति रचिताः श्री मयूरेण भक्या युक्तश्चैतान्पठेद्यः सक्नदिष पुरुषः सर्वपापैविमुकः। श्रारोग्यं सत्कवित्यं मितमतुलबलं कान्तिमायुः प्रकर्षे विद्यामैश्वर्यमर्थं सुतमिष लभते सोत्र सूर्यप्रसादात्॥ १०१॥

<sup>°</sup> परमेश्वरप्रसादशर्मा के खेखानुसार मयूर की तपेश्निम का, गया ज़िले के पामरगंज स्टेशन से १४ मील दिल्य-परिचम (और ज्यवनाश्रम से २० कोस दिल्य-परिचम) में स्थित, देव नाम के स्थान पर होना पाया जाता है। वहाँ पर एक सूर्य का मन्दिर है और आस पास मरियार बाह्य रहते हैं। तथा अनेक कुछ रोगी भी अपनी रोग-निवृत्ति के लिये बोजा में आते हैं।

माधुरी ( बापाद १६८७, पूर्व संस्था ६६, ५० ७३४ )

श्चर्थात्—मयूर ने ये १०० श्लोक लोगों के कल्याण के लिये ही बनाए हैं। इनको, एक बार भी भिक्त से पढ़ने वाले के, सूर्य के प्रभाव से, सब पाप, रोग, श्चादि नष्ट हो जाते हैं, श्चौर वह सब प्रकार की कामनाश्चों के। प्राप्त कर लेता है।

इससे उपर्युक्त कथा की पुष्टि नहीं होती।

बाण ने भी हर्षचिरत में श्रपने हमजोिलयों में मयूर का नाम लिखा है। विन्हीं कह सकते कि वहाँ पर इसी मयूर से तात्पर्य है, या किसी श्रन्य से ?

प्रबन्ध चिन्तामणि के गुजराती श्रनुवाद में यह कथा इस प्रकार लिखी है:—

बाण कि मयूर का साला था। एक बार वह अपनी बहन से मिलने गया। परन्तु रात अधिक हो जाने के कारण मयूर के मकान का दरवाजा बंद था, इसलिये वह मकान के वाहर ही सो गया। इसके बाद मयूर और उसकी स्त्री के बीच प्रण्य कलहवाली घटना हुई, और बाहर से ही श्लोक का चतुर्थ पाद कहने के कारण मयूर की स्त्री ने बाण को शाप दे दिया। इससे उसके शरीर में कुछ हो गया। अपनी यह दशा देख बाण जंगल में चला गया और वहाँ पर उसने एक कुँड में अग्नि भरकर उसके बीच में एक खंमा खड़ा किया। उस खंभे पर उपर नीचे ६ छीं के लगे हुए थे। इस प्रकार सब प्रबन्ध ठीक हो जाने पर वह उपर के छीं के में खड़ा हो गया और सूर्य की स्तुति करने लगा। जब उसका पहला श्लोक बन गया तब उसने उस छीं के की रिस्सयाँ काट दीं। इससे वह वहाँ से दूसरे छीं के पर गिर गया। इसी प्रकार उसने ५ श्लोक बनाकर पाँच छीं को रिस्सयाँ काट दीं।

<sup>🌯 &#</sup>x27;बाङ्गुबिको मयूरकः'।

श्रीर जैसे ही वह छटा ऋोक बनाने लगा वैसे ही सूर्य ने प्रत्यन्त होकर उसको दर्शन दिए। इससे उसका रोग दूर हो गया।

इसके बाद जब वह भोज की सभा में पहुँचा तब भोज ने श्राश्चर्य में श्रा मयूर की तरफ देखा। इसपर उसने कहा कि यह सब सूर्य का प्रताप है। यह बात बाण को बुरी लगी। इससे उसने कहा कि यदि देवाराधन श्रासानी से होता हो तो तुम भी क्यों नहीं कर लेते। यह सुन मयूर बोला कि भला जो बीमार ही नहीं हो उसको वैद्य से क्या प्रयोजन है। फिर भी तुम कहते हो तो में श्रपने हाथ पैर कटवाकर देवी की श्राराधना करूँगा श्रोर तुमने जो सिद्धि ६ श्लोक बनाकर प्राप्त की है वही मैं श्लोक के ६ श्रचर कहकर हासिल करूँगा। इसके बाद मयूर ने ऐसा ही किया श्रोर उसके मुख से 'माश्राङ्चीर्विश्रम' इस प्रकार ६ श्रचरों के निकलते ही देवी ने प्रत्यन्त होकर उसके सब श्रङ्ग श्रविकल कर दिए।

#### मदन

बाल सरस्वती मदन परमार नरेश भोज के वंशज श्रर्जुनवर्मा का गुरु था। इसने 'पारिजात मखरी' (या विजयश्री) नाम की नाटिका बनाई थी। यह नाटिका पहले पहल धार में भोज की बनाई पाठशाला में खेली गई थी। इसके पहले दो श्रद्ध उसी पाठशाला से, जो श्राजकल कमाल मौला की मस्जिद कहाती है, एक शिला पर खुदे मिले हैं। इनमें गद्यभाग के साथ ही साथ ७६ श्लोक भी हैं। इसकी भाषा में नाट्यशास्त्र के मतानुसार संस्कृत खीर प्राकृत दोनों भाषाश्रों का प्रयोग किया गया है। इस नाटिका में श्रर्जुनवर्मा द्वारा, गुजरात नरेश

<sup>े</sup> यह गौड़ देश के रहनेवाले गंगाधर का वंशन श्रीर श्राशाधर का शिष्य था।

र ये उस शिला पर मर पंक्तियों में खुदे हैं।

जयसिंह का रणस्थल से भगाया जाना दिखलाया है। यह युद्ध पावागढ़ के पास हुआ था।

भोज प्रबन्ध में भोज के समकालीन जिस मदन का उल्लेख किया गया है, वह यदि यही मदन हो तो मानना होगा कि यह उस समय न होकर श्र्जुनवर्मा के समय वि० सं० १२६७ (ई० स० १२१०) में विद्यमान था।

## सीता

भोज के पिता सिन्धुराज (सिन्धुल) के सभा-कवि पद्मगुप्त (परिमल) ने अपने बनाए 'नवसाहसाङ्कचरित रं नामक काव्य में मालवे के, परमार बंश के, पहले राजा कृष्णराज (उपेन्द्र) के वर्णन में लिखा है :—

सदागतिप्रवृत्तेन सीतोच्छ्वसितहेतुना।
हनूमतेव यशसा यस्याऽलङ्गचत सागरः॥७॥
(सर्ग ११)

श्रर्थात्--वायु के समान तीत्र गतिवाले हनूमान् की तरह, सीता को प्रसन्न करनेवाले, जिसके यश ने समुद्र पार कर लिया।

इससे यही समभाना होगा कि जिस प्रकार हनूमान सीता को प्रसन्न करने वाला था, उसी प्रकार कृष्णराज ( उपेन्द्र ) का यश सीता पिंडता को प्रसन्न करने वाला था। अर्थात्—सीता ने उक्क नरेश की प्रशंसा में कुछ लिखा था।

ऐसी हालत में सीता पिएडता का भोज के समय विद्यमान होना सम्भव नहीं हो सकता। उसका समय विक्रम की नवीं शताब्दी के

ै श्रर्जुन वर्मा के, वि० सं० १२६७ से १२७२ (ई० स० १२१० से १२१४) तक के तीन दानपत्र मिले हैं।

र यह काव्य वि० सं० १०६० (ई० स० १००३) के करीब लिखा गमा था। उत्तरार्ध से दुसवीं शताब्दी के प्रथम पाद के बीच ( ईसवी सन् की नवीं शताब्दी के प्रारम्भ से उसके चतुर्थ पाद के बीच ) किसी समय होगा।

## कालिदास

कथात्रों में प्रसिद्ध है कि—

धन्वन्तिरः चपणकामरिसंह शंकु वेतालभट्टघटकपरकालिदासाः । ख्यातो वराहिमिहिरा नृपतेस्सभायां रत्नानि वै वरहिचर्नव विक्रमस्य॥

१ योगिराट् की बनाई 'पार्शम्युदय' की टीका के अन्त में जिला है कि, काजिदास ने 'मेधदूत' नामक काव्य बनाकर, दूसरे कियों का अपमान करने की इच्छा से, उसे दिचिए के राष्ट्रकृट नरेश अमोधवर्ष प्रथम की सभा में सुनाया। परन्तु उसकी यह बात विनयसेन के। अच्छी न जगी। इसिलये उसके कहने से जिन सेनाचार्य ने काजिदास का परिहास करते हुए कहा कि " इस काव्य में प्राचीन-काव्य से चारी करने के कारण सुन्दरता आ गई है। यह सुन काजिदास ने उस काव्य को दिखलाने के जिये कहा। इस पर जिनसेन ने उत्तर दिया कि वह काव्य किसी दूसरे नगर में है। इसिलये उसके मँगवाने में प्रदिन जगेंगे। इन्हीं प्रदिनों में जिनसेन ने 'मेधदृत' के श्लोकों से एक—एक दो दो पढ़ों को जेकर 'पार्श्वाभ्युदय' नाम का एक नया काव्य बना हाला और नियत समय पर उसे सभा में जाकर सुना दिया। आगे 'पार्श्वाभ्युदय' से एक नमूना दिया जाता है:—

श्रीमनमृत्यां मरकतमयस्तम्भलक्ष्मीं वहन्त्या योगैकाग्रस्तिमिततस्या तस्थिवांसं निद्ध्यौ। पार्श्व दैत्या नभसि विहरन् बद्धवैरेण दग्धः कश्चित्कान्ता विरहगुरुणा साधिकारप्रमत्तः॥ भाज के समकालीन समक्ते जानेवाले कुछ प्रसिद्ध कवि २०१

श्रर्थात्—विक्रमादित्य की सभा में १ धन्वन्तरि, २ त्तपण्क, ३ श्रमरितंह भे, ४ शंकु, ५ वेतालभट्ट, ६ घटखर्पर, ७ कालिदास,

इससे ज्ञात होता है कि, कालिदास वि० सं० ८७२ से ६३४ (ई० स० ८१४ से ८७०) के वीच किसी समय था। परन्तु यह बात माननीय नहीं हो सकती; क्योंकि एक तो इस घटना का लेखक स्वयं योगिराट् विजयनगर नरेश हरिहर के समय, वि० सं० १४४६ (ई० स० १३६६) के क्रीब, अर्थात् जिनसेन से करीब ४०० वर्ष बाद हुआ था। इसलिये उसका लिखा प्रामाणिक नहीं माना जा सकता। दूसरा विक्रम की सातवीं शताब्दी के उत्तरार्ध (ईसवी सन् की सातवीं शताब्दी के प्रारम्भ के निकट) में होनेवाले बाणभट ने अपने हर्षचरित में लिखा है—

निर्गतासु नवा कस्य कालिदासस्य स्किषु । प्रीतिर्मधुरसान्द्रासु मञ्जरीष्विय जायते ॥ १०॥

ऐसी हालत में कालिदास का श्रपने बनाये मेघदूत नामक काव्य के। लेकर राष्ट्रकृट नरेश श्रमोघवर्ष प्रथम (वि० सं० ८७२ से १३४ = ई० स० ८१४ से ८७७) की सभा में जाना सिद्ध नहीं होता।

> <sup>9</sup> श्रमरसिंहरचित 'नामलिङ्गानुशासन' (श्रमरकोष) में का— 'दैवतानि पुंसिवा'

> > ( प्रथमकारुड, स्वर्ग वर्ग, श्लोक १ )

यह वाक्य मम्मट ने भ्रपने काव्य प्रकाश के सप्तम उल्लास में 'श्रप्रयुक्त' के उदाहरण में उद्धत किया है। यह काव्य प्रकाश नामक श्रलङ्कार का प्रन्थ विक्रम की १२वीं शताब्दी के पूर्वार्ध की समाप्ति ( ईसवी सन् की १२वीं शताब्दी के श्रनितम भाग ) के निकट लिखा गया था।

इससे सिद्ध होता है कि श्रमरसिंह ने श्रपना केश इस समय के पूर्व ही बनाया होगा। विद्वान लोग इसका ईसवी सन् की पाँचवीं शताब्दी में बनाया जाना मानते हैं। ८ वराहमिहिर? और ९ वररुचि ? ये नौ रत्न थे।

परन्तु इतिहास से ज्ञात होता है कि ये सब विद्वान् समकालीन न थे।

कवि-कुल-गुरु प्रसिद्ध कालीदास के समय के विषय में विद्वानों में बड़ा मतभेद हैं। पहले मत के अनुयायी कालिदास के विक्रम संवत् के प्रवर्तक विक्रमादित्य का और दूसरे मतवाले गुप्तवंशी चन्द्रगुप्त द्वितीय (विक्रमादित्य) और उसके पुत्र कुमारगुप्त प्रथम का समकालीन मानते हैं।

पहले मत के समर्थकों में सर विलियम जोन्स श्रौर डाक्टर पैटरसन श्रादि विद्वान् हैं। पिएडत नन्दर्गीकर ने भी श्रश्वघोप के बनाए 'बुद्ध चिरत' श्रौर कालिदास रचित काठ्यों के एक से 'श्लोक-पादों' का मिलान कर उपर्युक्त विद्वानों के मत की पुष्टि की है। इस मत के पोषक विद्वानों की युक्तियाँ श्रागे दी जायँगी।

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> वराहमिहिर वि० सं० १६२ ( श० सं० ४२७ = ई० स० १०१ ) में विद्यमान था। यह बात उसकी बनाई 'पञ्च सिद्धान्तिका' नामक पुस्तक से सिद्ध होती है। यह पुस्तक श० सं० ४२७ में खिखी गई थी।

र वररुचि का नाम कथा सरिस्सागर में मिलता है। इसका दूसरा नाम कात्यायन था।

गुणाका ने पैशाची भाषा में 'बृहत्कथा' लिखी थी। उसमें एक लाख रत्नोक थे। सोमदेवभट ने, कारमीर के राजा अनन्तराज के समय (वि० सं० १०८४-११३७ = ई० स० १०२८-१०८०) उक्त नरेश की विदुषी रानी सूर्यवती के कहने से, उसका सार संस्कृत के २४ हज़ार रत्नोकों में प्रथित कर उसका नाम 'कथा सरित्तागर' रक्खा था।

<sup>&</sup>lt;sup>३</sup> श्रश्वधोष का समय ईसवी सन् की पहली शताब्दी माना जाता है।

भाज के समकालीन समभे जानेवाले कुछ प्रसिद्ध कवि २०३

दूसरे मत के पोषक ली बिच, वी० ए० स्मिथ श्रादि विद्वान् हैं। इस मत के माननेवालों की युक्तियाँ इस प्रकार हैं:—

रघुवंश में नीचे लिखे श्लोक श्रौर श्लोक पाद मिलते हैं :—

"तस्मै सभ्याः सभार्थ्याय गोपत्रे गुप्ततमेन्द्रियाः"।१।५५।

'श्रन्वास्य गोप्ता गृहिणी सहायः"।२।२४।

"इचुच्छायनिषादिन्यस्तस्य गोप्तुर्गुणोदयम्।

श्राकुमारकथोद्घातं शालिगोप्यो जगुर्यशः"॥४।२०।

'स गुप्तमूलप्रत्यन्तः शुद्धपार्ष्णि रयान्वितः।

षड्विधं बलमादाय प्रतस्थे दिग्जिगीषया"॥४।२६।

"ब्राह्मे मुहुर्त्ते किल तस्य देवी

कुमारकल्पं सुषुवे कुमारम्"॥५।२६।

"मयूर पृष्ठाश्रयिणा गुहेन"।६।४।

इनसे प्रकट होता है कि, जिस प्रकार 'मुद्राराच्चस' नामक नाटक में—

> "क्रूरप्रहः स केतुश्चन्द्रमसम्पूर्णमगडलमिदानीम् । श्रभिभवितुमिच्छति वलाद्रसत्येनं तु बुधयोगः॥"

इस रलोक से विशाखदत्त ने, व्यञ्जनावृत्ति से, चन्द्रगुप्त का उल्लेख किया है, उसी प्रकार रघुवंश के उपर्युक्त रलोकों में भी 'गुप्त' श्रीर 'कुमार' शब्दों से कालिदास ने चन्द्रगुप्त श्रीर कुमारगुप्त का उल्लेख किया है। इसलिये यह उनका समकालीन था।

कालिदासरिचत 'मालिवकाग्निमित्र' नामक नाटक में 'शुङ्ग-वंशी' श्रग्निमित्र का वर्णन है। यह शुङ्गवंश के संस्थापक पुष्यमित्र का पुत्र था श्रौर वि० सं० से ९२ (ई० स० से १४९) वर्ष पूर्व गद्दी पर बैठा।

कुछ विद्वान इसका स्कन्दगुप्त के समय तक रहना भी मानते हैं।

चालुक्यवंशी राजा पुलकेशी द्वितीय (सत्याश्रय) के समय के, श० सं० ५५६ (वि० सं० ६९१ = इ० स० ६२४) के एहोले से मिले लेख में उसके लेखक रिवकीर्ति की तुलना कालिदास श्रीर भारिव से की राई है।

इन बातों पर विचार करने से स्पष्ट प्रकट होता है कि कालिदास विक्रम संवत् से ९२ वर्ष पूर्व से वि० सं० ६९१ (ई० स० से १४९ वर्ष पूर्व से ई० स० ६३४) के बीच किसी समय हुआ था।

कालिदास ने, रघुवंश में विश्वित, इन्दुमती के स्वयंवर में सब से पहले उसे मगधनरेश के सामने लेजाकर खड़ा किया<sup>३</sup> है श्रीर वहीं पर मगधनरेश को सर्वश्रेष्ठ नरेश लिखा<sup>३</sup> है। रघु की दिग्विजय-यात्रा में उसका सिन्धु-तीरस्थ हूणों को हराना लिखा<sup>६</sup> है। परन्तु हूणों

<sup>9</sup> एपियाफ्रिया इगिडका, भा० ६, पु० ४-७।

र 'स विजयतां रविकीतिः कविताश्रितकालिदासभारिवः कीर्तिः'।

( प्पिमाफिया इचिडका, भा० ६, प्रष्ठ ७, श्लोक ३७ )

<sup>३</sup> प्राक्सिकर्षं मगधेश्वरस्य नीत्वा कुमारीमवदत्सुनन्दा ॥' (रघुवंश, सर्ग ६, श्लो० २०)

४ 'राजन्वतीमाहुरनेन भूमिम्।'

(रघुवंश, सर्ग ६, श्लोक २२)

'सुराश्चि देशे राजन्वान् स्यात्ततोन्यत्र राजवान् '

( श्रमरकाप, द्वितीयकागड, भूमिवर्ग, रलोक १३)

<sup>१</sup> 'सिन्धुतीरविचेष्टनैः।

( रघुवंश, सर्ग ४ रत्नोक ६७ )

'तत्रद्वणावरोधानां भर्तु षु व्यक्तविक्रमम्।

(रघुवंश, सर्ग ४, रखोक ६८)

भोज के समकालीन समभे जानेवाले कुछ प्रसिद्ध किंव २०५ का भारत पर का पहला आक्रमण वि० सं० ५१२ (ई० स० ४५५) में स्कन्दगुप्त के राज्य पर वैठने के समय हुआ था।

कालिदास ने उज्जयिनी का जैसा वर्णन किया है वैसा बिना श्राँखों से देखे नहीं हो सकता।

गुप्त संवत् ८२ (वि० सं० ४५७-४५८=ई० स० ४०१-४०२) के उदयगिरि से मिले चन्द्रगुप्त द्वितीय के समय के लेख<sup>२</sup> से ज्ञात होता है कि पूर्वी मालवे पर चन्द्रगुप्त का श्रिधिकार हो चुका था। सम्भवतः इसी विजय-यात्रा में कालिदास भी उसके साथ उज्जैन गया होगा।

कालिदास ने ऋपने 'मेघदूत' नामक खण्ड काव्य में बौद्ध नैयायिक दिङ्नाग<sup>३</sup> का उल्लेख कर उसे नीचा दिखाया है। यह दिङ्नाग काक्की का रहने वाला ऋौर वसुबन्धु का शिष्य था।

मि॰ विन्सेंट स्मिथ के मतानुसार यह वसुबन्धु समुद्रगुप्त का समकालीन था।

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> इसी आधार पर म० म० हरप्रसाद शास्त्री इसे मन्दसोर का निवासी मानते हैं।

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup> कॉर्पस् इन्सिकपशनम् इग्डिकेरम्, भा० ३, ५० २१।

<sup>ै &#</sup>x27;दिङ्नागानां पथि परिहरन् स्थूलहस्तावलेपान् ( मेबदूत, श्लोक १४ )

<sup>&</sup>lt;sup>४</sup> श्रली हिस्ट्री श्रॉफ़ इंग्डिया, ए० ३४७।

हुएन्स्संग ने मनोरथ, व सुबन्धु श्रौर दिङ्नाग का उहलेख किया है। कहते हैं कि दिङ्नाग ने कालिदास के कान्यों की कही समालोचना की थी। इसी से कालिदास ने श्रपने 'मेघदृत' नामक कान्य में दिङ्नाग का व्यक्तय से परिहास किया है। दिङ्नाग का समय विक्रम की छठी शताब्दी के पूर्वार्ध ( है॰ स॰ की पाँचवीं शताब्दी के उत्तरार्ध) में माना गया है।

कालिदास ने अपने प्रत्थों में राशिचक का, और जामित्र, होरा, आदि ज्योतिष के कुछ पारिभाषिक शब्दों का उल्लेख किया है। ईसबी सन् ३०० के करीब बने 'सूर्यिसिद्धान्त' में राशिचक का उल्लेख नहीं है। परन्तु आर्थभट्ट ने अपने प्रत्य में उसका उल्लेख किया है। इस आर्थभट्ट का जन्म वि० सं० ५३३ (ई० सं० ४०६) में कुसुमपुर (पाटलिपुत्र) में हुआ था। होरा, द्रेकीण (द्रेष्काण), आदि राशिचक के विभागों का उल्लेख पहले पहल प्रीक ज्योतिषो फर्मीकस मीटरनस (Fermicus Meternus) के, जो वि० सं० ३९३ से ४११ (ई० स० ३३६ से ३५४) तक विद्यमान था, प्रन्थ में मिलता है।

इन सब श्रवतरणों पर विचार करने से ज्ञात होता है कि कालि-दास गुप्त नरेश चन्द्रगुप्त द्वितीय (विक्रमादित्य) के श्रीर स्कन्द्गुप्त के समय के बीच किसी समय हुश्रा था।

पहले लिखा जा चुका है कि कुछ विद्वान् कालिदास को विक्रम संवत् के प्रवर्तक मालवानरेश विक्रमादित्य का समकालीन मानते हैं। उनकी युक्तियाँ इस प्रकार हैं:—

कालिदास ने श्रपने रघुवंश में इन्दुमती के स्वयंवर का वर्णन करते हुए, दिल्ला के शासक, पाएड्यों श्रीर उनकी राजधानी उरगपुर<sup>२</sup> ( उराइयूर कावेरी के तट पर<sup>३</sup>) का उल्लेख किया है श्रीर उसके रघु के दिग्विजय वर्णन में चोलों श्रीर पल्लवों का उल्लेख नहीं है।

े इसने 'ग्रार्याशतक' श्रौर 'दशगीतिका' नाम की पुरतकें लिखी थीं।

र रघुवंरा सर्ग ६, श्लोक ४६-६०। परन्तु मिस्टर वी० ए० स्मिथ 'डरियूर' का करिकाल के पहले से ही चोल नरेशों की राजधानी होना मानते हैं। ( अर्ली हिस्ट्री आफ इण्डिया ए० ४८१)।

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> गदवल से मिले चालुक्य नरेश विक्रमादित्य के ताम्रपर्शे से उरग-पुर का कावेरी के तट पर होना प्रकट होता है। मिल्लनाथ ने भ्रम से उरगपुर की नागपुर लिख दिया है।

इतिहास से ज्ञात होता है कि चोल नरेश करिकाल ने ईसवी सन् की पहली शताब्दी में पाएड्यों को हरा दिया था। इसके बाद ईसवी सन् की तीसरी शताब्दी में फिर से पाएड्यों ने बल पकड़कर मदुरा (मड्यूरा) को अपनी राजधानी बनाया। परन्तु ईसवी सन् की पाँचवीं या छठी शताब्दी में पल्लव वंश के राजाओं ने फिर से इनका राज्य छीन लिया।

इन बातों पर विचार करने से अनुमान होता है कि कालिदास पाएड्यों के, ईसवी सन की पहली शताब्दी में, प्रथम बार पतन होने के पूर्व ही हुआ था। क्योंकि उसने पाएड्यों की राजधानी उरगपुर का उक्लेख किया है। यदि वास्तव में वह गुप्त नरेशों के समय हुआ होता तो उरगपुर के स्थान में मदुरा को ही पाएड्यों की राजधानी लिखता। इसी प्रकार उस काव्य में चोलों और पक्लवों का उक्लेख न होने से भी इसकी पृष्टि होती है।

कालिदास ने अपने नाटक के पात्रों में यवनियों की भी स्थान दिया है। यद्यपि सम्राट् चन्द्रगुप्त के समय से ही यवनों का भारत से सम्बन्ध हो गया था, तथापि ईसवी सन् की पाँचवीं शताब्दी में वह दूट गया था।

इनके सिवाय यदि वास्तव में कालिदास गुप्त नरेशों का सम-कालीन होता और वह उनका उल्लेख अपने काव्यों में करना चाहता तो उसे उसको इतना घुमा फिराकर करने की क्या अवश्यकता थी।

श्चस्तु, इसी प्रकार इस कवि के जन्मस्थान के विषय में भी बड़ा

<sup>9</sup> परम्तु मिस्टर वी० ए० स्मिथ ईसा की प्रथम शताब्दी में ही मदुरा का पायड्यों की राजधानी होना प्रकट करते हैं। (श्रर्जी हिस्ट्री श्राफ़ इचिडया, ए० ४६८)।

मतभेद हैं। कोई इसे मन्दसीर (या मालवे) का, कोई नव द्वीप का, श्रीर कोई काश्मीर का श्रानुमान करते हैं।

कालिदास के श्रव्य काव्यों में १ रघुवंश, २ कुमारसंभव, ३ मेवदूत, १४ ऋतुसंहार श्रीर दृश्य काव्यों में, ५ शकुन्तला, ६ विक्रमो-वेशीय, श्रीर ७ मालविकाग्निमित्र प्रसिद्ध हैं।

१ नलोदय, २ द्वात्रिंशत्पुत्तिका, ३ पुष्पकाणविलास, ४ शृङ्कार-तिलक, ५ ज्योतिर्विदाभरण, ३ स्त्रदि भी इसी के बनाए कहे जाते हैं।

सीलोन की कथात्रों से ज्ञात होता है कि सिंहलद्वीप के राजा

<sup>9</sup> श्रीयुत लक्मीधर कञ्चा लिखित (श्रीर देहली युनिवर्सीटी द्वारा प्रकाशित 'बर्थप्लेस श्रॉफ कालिदास' नामक पुस्तक में कालिदास का काश्मीर निवासी होना सिद्ध किया गया है।

<sup>२</sup> इन तीनों को प्रचलित प्रथा के श्रनुसार 'लघुत्रयी' कहते हैं।

३ यह पुस्तक प्रसिद्ध कालिदास की बनाई प्रतीत नहीं होती। यद्यपि उसके लेखक ने स्वयं ही श्रपना विक्रम की सभा में होना लिखा है, तथापि एक तो उसकी कविता साधारण है। दूसरा उसमें जिन कवियों, श्रादि का विक्रम की सभा में होना लिखा है वे समकालीन नहीं थे। तीसरा उनमें श्रयनांश निकालने की रीति बतलाते हुए लिखा है:—

> ''शाकः शराम्भे।धियुगोनितो हृतो मानं खतर्केरयनांशकाः स्मृताः १।१८।"

श्चर्थात्—शक संवत् में से ४४४ घटाकर बाकी बचे हुए में ६० का भाग देने से श्रयनांश श्राते हैं। इसमें शक संवत् का उल्लेख होने से इस पुस्तक के रचयिता का श्रपने को विक्रमादित्य का समकालीन लिखना मान्य नहीं हो सकता। विद्वान् लोग 'ज्योतिर्विदाभरण' का रचनाकाल वि० सं० १२६६ (ई० स० १२४२) के करीब श्रनुमान करते हैं। भाज के समकालीन समभे जानेवाले कुछ प्रसिद्ध कवि २०९

कुमारदास १ (कुमार-धातुसेन ) ने कालिदास को अपने यहाँ बुलवाया था और वहाँ पर उसके और कालिदास के बीच मैत्री हो गई थी। कुछ समय बाद वहीं पर कालिदास मारा गया। उसकी दाहिकिया के समय स्नेह की अधिकता के कारण राजा कुमारदास भी उसकी चिता में गिर कर भस्म हो गया।

इसी प्रकार कथाओं से भोज के समय भी एक कालिदास का विद्यमान होना पाया जाता है। भोज प्रबन्ध आदि में उसकी प्रतिभा और कुशामबुद्धि की बड़ी प्रशंसा की गई है। कहते हैं कि 'नलोदय' नामक काव्य उसी ने बनाया था। उसकी किवता में 'रलेष' अधिक रहता था। कुछ लोग 'चम्पू रामायए' को भी उसी की बनाई हुई मानते हैं। उनका कहना है कि उसके कर्ता के स्थानपर भोज का नाम तो उसने भोज की गुएप्रमहकता के कारण ही रख दिया था।

'नवसाहसाङ्क चरित' की एक हस्तिलिखित प्रति में उसके कर्ता पद्मगुप्त (परिमल) को भी, जो भोज के पिता सिन्धुराज का समका-लीन था, कालिदास के नाम से लिखा है।

9 इसने 'जानकीहरण' नामक महाकाव्य लिखा था। इस विषय में राजशेखर ने कहा है:---

> जानकीहरणं कर्तुं रघुवंशे स्थिते सित । कविः कुमारदासे। वा रावणो वा यदि समः॥

महावंश के श्रनुसार कुमारदास की मृत्यु वि० सं० ४८१ (ई० स० ४२४) में हुई थी।

कहते हैं कि सिंहजड़ीप के दिल्ली प्रान्त के माटर नामक सूबे में, जहाँ करंदी नदी भारतसागर में गिरती है, कालिदास का स्मारक बना है। 'पराक्रमबाहुचरित' से भी इस बात की पुष्टि होती है। 'सूकि मुकावली' श्रौर 'हारावली' में राजशेखर का कहा यह स्रोक मिलता है।

> "पकोऽिव ज्ञायते हन्त कालिदासा न केनियत्। श्रक्तारे ललितोद्दगारे कालिदासत्रयं किमु॥"

श्रर्थात्—एक भी कालिदास किसी से नहीं जाना जाता है, फिर क्या श्रंगार वर्णन में तीन तीन कालिदास हो गए हैं ?

इससे ज्ञात होता है कि राजशेखर के समय वि० सं० ९५७ (ई० स० ९००) के करीब तीन कालिदास हो चुके थे।

#### श्रमर

यह किन कीन था। इसका निश्चय करना कठिन है। श्रामरकीप के कर्ता श्रामरसिंह के समय के विषय में कालिदास पर विचार करते हुए टिप्पणी में कुछ प्रमाण दिए जा चुके हैं। यहाँ पर श्रामरूशतक के कर्ता श्रामरूक के विषय में विचार किया जाता है।

कहते हैं कि, जिस समय मण्डनिमश्र और राङ्कराचार्य के बीच शास्त्रार्थ हुआ उस समय मण्डनिमश्र की स्त्री ने राङ्कराचार्य से कामशास्त्र सम्बन्धी कई प्रश्न किए थे। राङ्कराचार्य तो प्रारम्भ से ही ब्रह्मचर्यपालन करते आ रहे थे। इसलिए उन्होंने मरे हुए अमरुक नामक, राजा के शारीर, में योगवल से, प्रवेश कर उस विषय का ज्ञान प्राप्त किया और फिर उसी शारीर में रहते हुए 'अमरुशतक' नामक श्रङ्कार का प्रन्थ लिखा। परन्तु माधव कवि प्रणीत 'राङ्करदिग्विजय' से राङ्कराचार्य का 'अमरुशतक' के स्थान पर कामशास्त्र का कोई प्रन्थ बनाना प्रकट होता है।

विक्रम संवत् की दसवीं शताब्दी के पूर्वभाग (ईसवी सन् की नवां शताब्दी के उत्तर भाग में ) होने वाले श्रानन्दवर्धनाचार्य ने श्रपने भोज के समकालीन समभे जानेवाले कुछ प्रसिद्ध कवि २११ 'ध्वन्यालोक' नामक श्रलङ्कार के प्रनथ में श्रमफक के 'मुक्तकों' की प्रशंसा में लिखा है:--

'यथाद्यमरुकस्य क्वेर्मुक्तकाः शृङ्गाररसस्यन्दिनः प्रवन्धायमानाः प्रसिद्धा पव' ।

श्रर्थात्—जैसे श्रमधक कवि के फुटकर श्लोक श्रङ्गाररस से पूर्ण हैं श्रीर एक सिलसिलवार श्रन्थ की तरह मालूम होते हैं।

इससे प्रकट होता है कि यह किव ध्वन्यालोक के रचनाकाल से बहुत पहले ही 'अमरुशतक' लिख चुका था।

इस शतक पर वैसे तो करीब सात टीकाएँ मिल चुकी हैं। परन्तु 'रसिक संजीवनी' नाम की टीका राजा भोज के वंशज श्रौर मालवे के परमाग्नरेश स्वयं अर्जुनवर्मा ने लिखी थी। इस श्रर्जुनवर्मा के वि० सं० १२६७ से १२१५) तक के तीन दानपत्रों का उज्लेख पहले किया जा चुका है।

श्रमरुक के 'श्रमरुशतक' पर भोज के वंशज श्रर्जुनवर्मा की टीका को देखकर ही शायद लोगों ने इसे भोज का समकालीन मान लिया हो तो श्राश्चर्य नहीं।

इनके श्रलावा एक श्रमर कवि श्रीर भी हुश्रा है। उसने 'छन्दो-रल्लावली,' 'काव्यकल्पलता,' 'मुक्तावली,' 'कलाकलाप' श्रीर 'बालभारत' नामक ग्रन्थ लिखे थे। यह कवि सोलंकी वीसल का समकालीन था।

वि० सं० १४०५ ( ई० स० १३४८ ) के बने राजशेखरसूरि के 'प्रबन्ध कोश' में इस कवि को वाघट (या वायट—श्रणहिलवाड़े के पास) के रहने वाले जिनदत्तसूरि के भक्त श्रमरसिंह का शिष्य लिखा है।

धौलके के राना (बघेल-सोलंकी) वीर धवल के पुत्र वीसल का

<sup>&</sup>lt;sup>• १</sup> उद्योत ३, ५० १४२ ।

समय वि० सं० १३०० से १३१८ (ई० स० १२४३ से १२६१) तक था । इसी ने सोलंकी त्रिभुवनपाल से गुजरात का राज्य छीना था ।

इससे ज्ञात होता है कि ये तीनों ही किव भोज के समकालीन

# वासुदेव

यह किव भारतगुरु का शिष्य श्रीर महाराज कुलशेखर का सम-कालीन था। यह कुलशेखर कीन था। इसका पता नहीं चलता। सिंहल की कथाश्रों से ज्ञात होता है कि वहाँ के राजा कुलशेखर के। भगाकर उसकी सेना ने उसके स्थान पर चोल नरेश बीर पारिड के। गदी पर बिठा दिया था। इस कुलशेखर का समय वि० सं० १२२७ (ई० स० ११७०) के करीब माना जाता है। इसके बनाए 'युधिष्ठिर विजय' काव्य पर लिखो गई राजानक रक्षकंठ की श० सं० १५९३ (वि० सं० १७२८—ई० स० १६६१) की टीका श्रादि को देखकर श्रनुमान होता है कि यह वासुदेव शायद काश्मीर का रहने वाला था।

'वासुदेव विजय' नामक काव्य का कर्ता वासुदेव श्रीर 'युधि-ष्टिर विजय' का कर्ता यह वासुदेव। एक ही थे या भिन्न भिन्न इसका निश्चय भी नहीं हो सका है।

- <sup>9</sup> युधिष्ठिरविजय, श्राश्वास १, रत्नोक ६, ६।
- र वासुदेव का भ्राश्रयदाता कीन सा कुलशेखर था, यह निश्रयपूर्वक नहीं कहा जा सकता।
  - <sup>३</sup> इंग्डियन ऐचिटक्वेरी, भा० ६, पृ० १४३।
- ४ 'धातुकान्य' के प्रारम्भ के रत्नोक की टीका से प्रकट होता है कि यह वासुदेव केरत्न के पुरुवन नामक गाँव का रहनेवाला था।

# दामोदर

इसी दामादर मिश्र ने राजा भोज की श्राज्ञा से 'हनुमन्नाटक' का जीर्णोद्धार श्रीर भोज के किए संग्रह के श्राधार पर 'श्रब्दप्रबोध' (भोज-देव संग्रह।) की रचना की थी। यह विद्वान वास्तव में भोज का सम-कालीन था।

## राजशेखर

'बालरामायण', 'बालभारत', 'विद्धशाल भिक्किन' श्रीर 'कर्पूर-मंजरी'।का कर्ता राजशेखर कन्नीज के प्रतिहार (पिंडहार) नरेश महेन्द्रपाल का गुरु था। महेन्द्रपाल के वि० सं० ९५० से ९६४ (ई० स० ८९३ से ९०७) तक के तीन दानपत्र मिले हैं।

# भवभूति

यह किव विदर्भ (वरार) के पद्मपुर नगर के रहनेवाले निलकण्ठ का पुत्र श्रीर कन्नाज नरेश यशोवर्मा का सभा-पण्डित था। इस यशोवर्मा का समय वि० सं० ७८८ (ई० स० ७३१) के श्रास पास था, श्रीर इसके नौ दस वर्ष बाद यह काश्मीर नरेश लिलता-दित्य (सुक्तापीड) द्वारा हराया गया था। व

- भोज प्रवन्ध में इसे बनारस का रहनेवाला लिखा है। यह ठीक प्रतीत नहीं होता।
  - र किव वाक्पितराजश्री भवभृत्यादिसेवितः । जितो ययौ यशोवर्मा तद्गुणस्तुतिविन्दिताम् ॥१४५॥ ( राजतरंगिणि, तरंग ४ )
- १ ऐसी भी प्रसिद्धि है कि इसी समय स्नितादित्य भवभूति के। अपने साथ कारमीर लेगया था ।

ऐसी प्रसिद्धि है कि इस कवि का असली नाम श्रीकण्ठ था। परन्तु इसके बनाए इस श्लोक के कारण लोग इसे भवभूति कहने लगे।:—

> तपिसकां गतोवस्थामितिस्मेराननाविव। गिरिजायाः स्तनी वन्दे भवभूतिसिताननी॥

श्रर्थात्—महादेव जी के श्रंग में लगी भस्म के लग जाने के कारण ऊपर से सुफ़ेद श्रीर तपस्वी की सी श्रवस्था को प्राप्त होने से मुसकराते हुए पार्वती जी के स्तनों को नमस्कार करता हूँ।

भवभूति ने 'मालतीमाधव,' 'उत्तररामचरित' श्रीर 'बीर-चरित' नाम के नाटक लिखे थे।

भोज प्रबन्ध में लिखा है कि एक बार राजा भोज की सभा में कालिदास श्रीर भवभूति की किवता की श्रेष्ठता के विषय में विवाद उठ खड़ा होने से भुवनेश्वरीदेवी के मन्दिर में जाकर इसका निश्चय करना स्थिर हुआ। इसी के अनुसार वहाँ पर एक घट में देवी का आवाहन कर दोनों की लिखी हुई किवताएँ तकड़ी पर रख दी गईं। जब भूवभूति की किवता बाला पल्ला कुछ ऊँचा उठने लगा तब अपने भक्त की सहायता के लिये देवी ने श्रपने कान पर रक्खे हुए कमल की मकरन्द के कुछ छींटे उस पर डाल दिए। यह देख कालिदास ने कहा:—

श्रहो में सौभाग्यं मम च भवभूतेश्च भणितं घटायामारेाप्य प्रतिफलति तस्यां लिघमनि।

<sup>9</sup>कहीं कहीं

'साम्बा पुनातु भवभूतिपवित्रमूर्तिः' इस श्लोक पाद के कारण इसका नाम भूवभूति होना लिखा है। भाज के समकालीन समभे जानेवाले कुछ प्रसिद्ध कवि २१५

गिरां देवी सद्यः श्रुतिकलितक्तहारकलिका— मधूलीमाधुर्यं द्विपति परिपूर्त्यं भगवती ॥

श्रर्थात्—यह मेरे लिये बड़े सौभाग्य की बात है कि मेरी श्रीर भवभूति की कविता की उत्तमता का निर्णय करने के लिये दोनों किव-ताओं के तकड़ी पर रक्खे जाने श्रीर भवभूति की किवता वाले पलड़े के ऊँचे उठने पर उसके हलके पन को दूर करने के लिये स्वयं सरस्वती श्रपने कान पर के कमल का मकरन्द उसमें डालती है।

परन्तु यह सब कल्पनामात्र है।

'गौड़वहो' ( प्राकृत ) का कर्ता वाक्पतिराज भी भवभूति का समकालीन था।

## दएडी

यह किव विक्रम की अभी शताब्दी के उत्तरार्ध (ई० स० की अनी शताब्दी के पूर्वार्ध ) में हुआ था। इसने 'दशकुमारचरित' नामक गद्यकाव्य और 'काव्यादर्श' नामक अलङ्कार का प्रन्थ लिखा था।

एक प्राचीन श्लोक में लिखा है:-

जाते जगित वाल्भीकौ कविरित्यभिघाऽभवत्। कवी इति ततो व्यासे ववयस्त्वयि दिख्डिनि॥

त्रर्थात्—जगत में पहला कवि वाल्मीकि हुत्रा, दूसरा व्यास, श्रौर तीसरा दण्डी।

भवभूति और कालीदास की कथा के समान ही कालिदास और दण्डी की भी कथा प्रसिद्ध है। उसमें इतना अन्तर है कि दोनों की

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> कुछ विहान् 'छन्दो विचिति,' 'कलापरिच्छेद,' श्रादि ग्रंथ भी इसीके बनाए हुए बतलाते हैं।

काव्यशिक की उत्तमता के विषय में जाँच की जाने पर घट में से स्वयं सरस्वती ने कहा:—

> "कविर्वगडी कविर्वगडी कविर्वगडी न चापरः।" श्रर्थात्—कवि तो दण्डी ही है।

इस पर कालिदास को क्रोध चढ़ श्राया श्रौर जब उसने पूछा:—
''तदाहमस्मि के। रुखे ''!

श्रर्थात्—तो फिर ऐ राँड ! मैं कौन हूँ ?

तब सरस्वती ने उत्तर दिया।

"त्वमहं त्वमहं त्विति"

श्रर्थात्-तू श्रौर में तो एक ही हैं (यानी तू तो मेरा ही अव-

यह सब पिछले लोगों की कल्पित कथा है।

## मछिनाथ

इसकी लिखी 'रघुवंश', 'कुमारसम्भव', 'मंघदूत' श्रौर 'शिशुपाल-वध' नामक काव्यों की टीकाएँ मिली हैं। यह वि० सं० १३५५ (ई० स० १२९८) में विद्यमान था।

#### मानतुङ्ग

यह जैनमतानुयायी श्राचार्य था। इसका समय वि ० सं० ६५७ (ई० स० ६००) के करीब माना जाता है। 'भक्तामर स्तोत्र' इसीने बनाया था।

#### धनपाल

यह कवि मध्यदेश में जन्में काश्यपगोत्री ब्राह्मण देवर्षि का पौत्र श्रौर सर्वदेव का पुत्र था। <sup>9</sup> यह सर्वदेव स्वयं विद्वान् श्रौर विशाला

> श्रासीद्विजन्माखिलमध्यदेशे प्रकाशशाङ्कास्यनिवेशजन्मा ।

भोज के समकालीन समके जानेवाले कुछ प्रसिद्ध कवि २१७ ( उज्जैन ) का निवासी था। उसका जैनों से श्रिधिक समागम रहने के कारण ही उसका छोटा पुत्र शोभन भी जैन होगया था। परन्तु धनपाल के पहले जैनों से घृणा थी। इसी से वह उप्जैन छोड़कर धारा नगरी में जा बसा। इसको मुझ ने 'सरस्वती' की उपाधि दी थी।

इसी धनपाल ने वि० सं० १०२९ (ई० स० ९७२) में श्रपनी छोटी बहन सुन्द्री (श्रवन्ति सुन्द्री) के लिये 'पाइश्रलच्छी (प्राक्रत लक्ष्मी) नाममाला' नामक प्राकृत का एक कोष लिखा था। यह श्रवन्ति सुन्द्री स्वयं भी विदुषी थी। उसकी बनाई प्राकृत-कविता श्रलङ्ककार-शास्त्र के प्रन्थों और कोषों की टीकाश्रों में मिलती है।

इसके बाद राजा भोज के समय धनपाल ने 'तिलकमञ्जरी' नाम का गद्यकाव्य लिखा। धनपाल के जैन होने की कथा 'प्रबन्ध चिन्तामिए।' में इस प्रकार लिखी मिलती है :—

एक बार जब वर्धमान सूरि उज्जैन की तरफ आए तब धनपाल के पिता सर्वदेव ने उन्हें अपने यहाँ ठहराकर उनसे अपने पूर्वजों के छिपाए

> श्रलब्ध देविषिरिति प्रसिद्धिं यो दानविषित्विभूषितोपि ॥ ५१ ॥ शास्त्रेष्वधीती कुशलः कलासु बन्धे च बोधे च गिरां प्रकृष्टः । तस्यात्मजन्मा समभून्महात्मा देवः स्वयंभृरि व सर्वदेवः ॥ ५२ ॥

तज्जनमा जनकाङ्घिपङ्कजरजः सेवाप्तविद्यालवे।। विप्रः श्रीधनपाल इत्यविशदामेतामबङ्गात्कथाम्। श्रज्जुग्णोपि विविकस्किरचने यः सर्वविद्याब्धिना। श्रोमुञ्जेन सरस्रतीति सदस्ति सोणीभृताव्यादृतः॥ ५३॥

(तिलकमश्ररी)

हुए धन का स्थान बतलाने की प्रार्थना की। यह सुन वर्धमान ने कहा कि वह आधा हिस्सा देना मंजूर करे तो ऐसा हो सकता है। सर्वदेव ने यह बात स्वीकार करली। तब वर्धमान ने भी अपने योगबल से उसे वह स्थान बतला दिया। इस पर जब वह मिले हुए धन का आधा भाग उन्हें देने लगा तब उन्होंने धन लेने से इनकार कर उसके दो पुत्रों में से एक को माँगा। यह सुन उसके बड़े पुत्र धनपाल ने वर्धमान के साथ जाने से साफ इनकार कर दिया। सर्वदेव का अपने छोटे पुत्र शोभन पर अधिक प्रेम था, इससे वह उसे भी न दे सका। इस प्रकार अपनी प्रतिज्ञा को भक्क होते देख अन्त में उसने तीर्थयात्रा कर पाप से पीछा छुड़ाने का विचार किया। परन्तु शोभन को यह बात अच्छी न लगी। इसी से वह अपने पिता की प्रतिज्ञा को निभाने के लिये स्वयं ही वर्धमानसूरि के साथ हो लिया।

कुछ काल बाद जब धनपाल पढ़ लिखकर भोज का कृपापात्र हुआ तब उसने अपने भाई का बदला लेने के लिये १२ वधों तक जैनों का धारा में आना बन्द करवा दिया। परन्तु अन्त में स्वयं शोभन ने वहाँ पहुँच उसे भी जैन मतानुयायी बनालिया। इसके बाद धनपाल भी भोज को जीवहिंसा न करने का उपदेश देने लगा। इस घटना के बाद ही धनपाल ने तिलकमंजरी की रचना की थी। यद्यपि उक्त गद्यकाव्य

(तिलकमशारी)

इससे प्रकट होता है कि, इस गणकान्य में कवि ने राजा भोज के मनोविनोदार्थ ही जैनशास्त्रोक्त एक कथा लिखी थी।

निःशेषवाङ्मयविदोऽपि जिनागमोकाः ।
 श्रोतुं कथाः समुपजातकुत्हलस्य ॥
 तस्यावदातचरितस्य विनोदहेता ।
 राज्ञः स्फुटाद्भतरसा रचिता कथेयं ॥ ५० ॥

के प्रारम्भ में उसने जिन की स्तुति की है, तथापि उसी में उसने अपने लिये "विष्रः श्री धनपाल'...लिखकर अपना ब्राह्मण होना भी प्रकट किया है। इससे ज्ञात होता है कि धनपाल केवल जैनमत के सिद्धान्तों का अनुयायी होगया था।

'पाइत्रज्ञ नाम माला' बनाते समय यदि धनपाल की आयु २५-३० वर्ष की मान ली जाय तो भोज के राज्या-रोहण के बाद तिलकमंजरी की रचना के समय इसकी आयु अवश्य ही ६० और ७० वर्ष के बीच रही होगी।

प्रबन्धचिन्तामिए में लिखा है कि भोज ने तिलकमञ्जरी की कथा को पढ़कर धनपाल से कहा था कि, यदि वह इस कथा के नायक के स्थान पर स्वयं भोज का, विनता की जगह श्रवन्ती का, श्रीर शक्रावतार तीर्थ के स्थान पर महाकाल का नाम लिखदे तो, उसे मुंह मांगा इनाम मिल सकता है। परन्तु किन ने यह बात श्रद्धीकार न की। इससे भोज कुद्ध होगया श्रीर उसने उस काव्य का जला डाला। यह देख धनपाल का बहुत दुःख हुआ श्रीर वह घर जाकर एक पुरानी खटिया पर पड़ रहा। परन्तु उसकी कन्या बालपिएडता ने जो तिलकमञ्जरी का एक बार पढ़ चुकी थी उसे श्राश्वासन देकर उठाया श्रीर श्रपनी स्मरण शिक्त की सहायता से उस प्रनथ का श्राधा भाग फिर से लिखा दिया, तथा पिछला श्राधा भाग नया बनाकर प्रनथ को पूर्ण कर दिया।

डाक्टर बूलर श्रीर टानी धनपाल के भोज के राज्य समय तक जीवित रहने में शङ्का करते हैं। परन्तु तिलकमअरी में किन ने स्वयं राजा भोज की श्राज्ञा से उक्त गद्यकाच्य का लिखना शकट किया है।

9 ऐसा भी कहते हैं कि धनपाल की कन्या का नाम तिलकमआरी था। उसी की सहायता से उक्त ग्रन्थ के दुवारा तैयार होने से किन ने पुस्तक का नाम ही 'तिलकमआरी' रख दिया। इसने 'भविसयत्त कहा' (श्रपभ्रंश भाषा की), 'ऋषभपञ्चाशिका', श्रीर एक संस्कृत का केष भी बनाया था। यह केष शायद श्रव तक श्रप्राप्त है।

'प्रबन्धचिन्तामणि' में लिखा है कि एक बार जिस समय राजा मोज सरस्वती कर्ण्डाभरण नामक महल के तीन दरवाजों वाले मरहप में खड़ा था, उस समय उसने धनपाल से कहा कि तुम्हारे यहाँ सर्वज्ञ तो पहले हो चुका है। परन्तु क्या उसके बनाए दर्शन (Philosophy) में श्रव भी कुछ विशेषता बाकी है। इसपर धनपाल ने उत्तर दिया कि श्राह्त के बनाए 'श्राह च्चूडामिण्यिन्थ' से इस समय भी तीनों लोकों श्रीर तीनों कालों का ज्ञान हो सकता है। यह सुन जब राजा ने पूछा कि श्रच्छा बतलाश्रो हम किस द्वार से बाहर जाँयगे तब धनपाल ने श्रपनी बुद्धि के बल से इसका जवाब एक मोज पत्र के दुकड़े पर लिख श्रीर उस एक मिट्टी के गोले में बंदकर पास खड़े हुए श्रादमी की सौंप दिया। भोज ने सोचा कि इसने श्रवश्य ही इन्हीं तीन दरवाजों में से एक का संकेत किया होगा। इसलिये वह उस मरहप की पद्मशिला की हटवा कर उधर से बाहर निकल गया। परन्तु बाहर श्राकर जब उसने धनपाल के लेख की देखा तो उसमें उसी मार्ग से निकलने का लिखा था। "

े इस पर उसके ज्ञान की प्रशंसा करते हुए भोज ने कहाः— द्वाभ्यां यन्न हारास्त्राभन च हरः स्त्रष्टा न चवाष्ट्रभि— यंन्न द्वादशभिगुहो न दशकद्वम्द्वन लङ्कापितः। यन्नेन्द्रो दशभिः शतैर्न जनता नेन्नेरसंख्येरिष तत्प्रशा नयनेन पश्यित बुधश्चैकेनवस्तु स्फुटम्॥

अर्थात्—जिस बात को विष्णु अपनी दो आँखों से, महादेव तीन आँखों से, ब्रह्मा भाठ आँखों से, कार्तिकेय बारह आँखों से, रावण बीस भाज के समकालीन समभे जानेवाले कुछ प्रसिद्ध कथि २२१

उसी पुस्तक (प्रबन्धचिन्तामणि) में यह भी लिखा है कि समुद्र-जल में डूबे हुए रामेश्वर के मन्दिर की प्रशस्ति के—

'श्रयि खलु विषमः पुराकृतानां भवति हि जन्तुषु कर्मणां विपाकः।'

श्रर्थात्—श्रगले जन्म में किए हुए कमें का प्राणियों पर बेढब श्रसर पड़ता है। इस श्लोकार्ध की पूर्ति धनपाल ने इस प्रकार की थी:--

'हरशिरसि शिरांसि यानि रेज़ुईरि हरि तानि लुठन्ति गृध्रपादैः॥'

अर्थात्—हरि-हरि ( श्रक्षसोस ) जो ( रावण कं ) सिर एक बार महादेव ( के सिर ) पर चढ़े थे वही आज गीधों के पैरों की टोकरों से लुड़क रहे हैं।

इसके बाद जब गोतास्तोरों द्वारा उस मन्दिर की प्रशस्ति का फिर से अनुसन्धान करवाया गया तब उक्त श्लोक का उत्तरार्ध ठीक यही निकला।

#### भास्करभट्ट

यह 'दमयन्तीकथा' के कर्ता त्रिविक्रमभट्ट का पुत्र था। 'मदालसा चम्पू' इसी का बनाया हुआ है। यह भोज का समकालीन था और उसने इसे 'विद्यापति' की उपाधि दी थी। इसी के वंश में 'सिद्धान्तशिरोमिणि' और 'करण छुतूहल' का कर्ता प्रसिद्ध ज्योतिषी भास्कराचार्य हुआ था।

## वररुचि

इसका दूसरा नाम कात्यायन था। 'श्रष्टाध्यायी वृत्ति' 'व्याकरण्-

आँखों से, इन्द्र हज़ार आँखों से श्रीर लोग श्रसंख्य आँखों से भी नहीं देख सकते उसी को विद्वान् श्रपनी ज्ञान की एक ही आँख से साफ देख लेता है।

१ सिद्धान्तशिरोमिण श० सं० १०७२ (वि० सं० १२०७-ई० स० ११४४) में समाप्त हुई थी। कारिका', 'प्राकृत प्रकाश', 'पुष्पसूत्र', 'लिङ्गवृत्ति' आदि अनेक ग्रंथ इसने लिखे थे।

गुणाढ्यद्वारा ईसवी सन् की पहली शताब्दी में लिखी गई 'युहत्कथा' में वरहिच का उल्लेख होने से सिद्ध होता है कि यह उस समय से भी पूर्व हुआ था। इसको भोज का समकालीन मानना भ्रम मात्र ही है।

मिस्टर बी० ए० स्मिथ कात्यायन का समय ईसवी सन् से पूर्व की चैाथी शताब्दी श्रानुमान करते हैं।

#### उवट

यह त्र्यानन्दपुर (गुजरात ) के रहने वाले वज्रट का पुत्र था। इसने भोज के समय उज्जैन में रहते हुए 'वाजसनेय संहिता' (यजुर्वेद ) पर भाष्य लिखा था।

उसमें लिखा है :—

ऋष्यादींश्च पुरस्कृत्य श्रवन्त्यामुवटेा वसन्। मन्त्रभाष्यमिवं चक्रे भेाजे राष्ट्रं प्रशासित ॥

९ उसी भाष्य की दूसरी कापी में लिखा है:—
श्रानन्दपुर वास्तव्य वज्रटाख्यस्य सूजुना ।
मन्त्रभाष्यमिदं क्लुप्तं भोजे पृथ्वीं प्रशासित॥

# मालवे का परमार-राज्य

मालवे के परमारों का राज्य एक समय भिलसा से गुजरात (की सीमा) तक श्रौर चित्तौड़ से (दित्तिण में) तापती तक फैल गया था। उज्जैन, धारा, माँडू, भोपाल, (ग्वालियर राज्य में के) उदयपुर, श्रादि स्थानों में इस वंश के राजाश्रों द्वारा बनवाए हुए स्थान, मन्दिर, जलाशय, श्रादि के भग्नावशेष श्रब तक इन राजाश्रों को कीर्ति-कथा को प्रकट करते हैं।

सिंधुराज के समय तक तो इनकी राजधानी उज्जैन ही रही। परन्तु बाद में भोज ने यह पद धारा को प्रदान किया। इसी से भोज की एक उपाधि 'धारेश्वर' भी हो गई थी।

इनके यहाँ राज्य-प्रबन्ध के लिये 'मण्डलेश्वर,' 'पट्टिकल,' 'सान्धि विग्रहिक,' श्रादि श्रानेक कर्मचारी नियत किए जाते थे। इनमें का पिछला (Minister of the peace and warm) पद ब्राह्मणों को ही मिलता था। इस वंश के नरेशों की उपाधि परमभट्टारक, महाराजाधिराज, परमेश्वर, थी श्रीर इनकी मुहर में सर्प हाथ में लिए गरुड़ का चिन्ह बना होता था।

यद्यपि वैदेशिक श्राक्रमणों के कारण उस समय भारत की

9 वि० सं० की छठी शताब्दी के उत्तरार्ध में होने वाले मौखरीवंशी इंश्वर वर्मा के, जीनपुरसे मिले लेख में धारानगरी का नाम मिलता है। (कॉर्पस इन्सकिपशनं इचिडकेरम, भा० ३, १०० २३०) वह पूर्व की सी समृद्धि नहीं रही थी, तथापि श्रलवेरूनी के, जो श्रपने को भोज का समकालोन लिखता है, यात्रा विवरण से ज्ञात होता है कि उस समय भी मालवा खूब श्रावाद था। वहाँ के गाँव पाँच पाँच फर्सख (पाँच पाँच मील?) था इससे भी कम श्रन्तर पर बसे हुए थे?। काश्मीर, बनारस, श्रार कन्नीज, के श्रास पास के देशों में, जिन्हें श्रार्यावर्त भी कहते थे, 'सिद्धमातृका' नाम की लिपि का प्रचार था। परन्तु मालवे में 'नागर' नाम की लिपि प्रचलित थी। इसके श्रीर

१ अब्रैहाँ मुहम्मद इन्न श्रहमद श्रविक्नी का जन्म वि० सं० १०३० (ई० स० ६७३) में ख्यारिज्य के निकट के बेहूँ नामक स्थान (मध्य प्रिया) में हुआ था। वि० सं० १०६३ (ई० स० १०१६ में) जिस समय महमूद गज़नवी ने 'खीवा' पर चदाई कर उसे विजय किया, उस समय अन्य लोगों के साथ ही अवबेह्नी भी बन्दी के रूप में गज़नी लाया गया। इसके बाद उसने महमूद की सेना के साथ भारत के कई प्रदेशों में अमण किया और फिर गज़नी लौटकर वि० सं० १०८७ (ई० स० १०३०) में भारत का बृतान्त लिखा। इसमें का कुछ हाल उसका अपना देखा, और कुछ महमूद के अफसरों, नाविकों, और अन्य हिन्दू-मुसलमान पर्यटकों, का बतलाया हुआ है। अवबेह्नी गणित और ज्योतिष का अच्छा विहान था। इसने अनेक विषयों पर अन्य लिखे थे, जिनमें से अधिकांश नष्ट हो गए हैं। इसकी मृत्यु वि० सं० १९०५ (ई० स० १०४८) में हुई थी। इसने अपने भारतीय-विवरण में अपने को धारा के राजा भोज का समकालीन लिखा है।

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup> चलबेरूनी का भारत, भा० २, ए० १३०

<sup>&</sup>lt;sup>३</sup> श्रलबेरूनी के समय काशी श्रीर काश्मीर विद्या के केन्द्र थे।

४ श्राज कल की काश्मीरी लिपि 'शारदा' लिपि के नाम से प्रसिद्ध है। सम्भव है यह 'सिद्धमानुका' शब्द का ही रूपान्तर हो।

<sup>&</sup>lt;sup>५</sup> सम्भव है इसी से श्राजकल की लिपि का नाम 'नागरी' हुआ हो।

सिद्धमात्का के बीच केवल श्रज्ञरों के रूप में ही भेद था । इन दोनों लिपियों के मेल से जो लिपि बनी थी वह 'श्रर्धनागरी' कहलाती थी। इसका प्रचार भातिया श्रीर सिन्ध के कुछ भागों में था। इसी प्रकार श्रीर भी भिन्न भिन्न देशों में भिन्न भिन्न लिपियाँ काम में लाई जाती थीं। 1

## मालवे के परमारराज्य का अन्त

मालवे के परमारनरेशों में सब से पहला नाम उपेन्द्र (कृष्ण-राज) का मिलता है। इसका समय वि० सं० ९१० और ९३० (ई० स० ८५३ और ८०३) के बोच था। इसी प्रकार इस वंश का श्रन्तिम (सत्ताईसवाँ) नरेश जयसिंहदेव चतुर्थ वि० सं० १३६६ (ई० स० १३०९) में विद्यमान था। इससे ज्ञात होता है कि करीब साढ़े चार सौ वर्ष तक मालवे पर परमारों का राज्य रहा था। परन्तु पिछले कुछ राजा श्रिधिक प्रतापी न थे। उनका श्रिधकार थोड़े से प्रदेश पर ही रह गया था। इसी समय के श्रास पास वहाँ पर मुसलमानों का श्रिधकार हो गया श्रीर वह प्रदेश उनकी श्रिधीनता में रहने वाले श्रनेक छोटे छोटे राज्यों में बँट गया।

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> स्रलवेरूनी का भारत, भा० २, ए० ६०-६९।

र कुछ विद्वान प्रत्येक नरेश के राज्य की श्रीसत २४ वर्ष मान कर उपेन्द्र का समय वि० सं० ८४७ श्रीर ८८२ (ई० स० ८०० श्रीर ८२४) के भीच श्रतुमान करते हैं।

<sup>े</sup> परन्तु वि० सं० ८५७ (ई० ८००) से इस वंश के राज्य का प्रारम्भ माननेवालों के मत से इस वंश का पाँच सौ वर्षें। तक राज्य करना सिद्ध होता है।

<sup>&</sup>lt;sup>४</sup> उनके समय पहले चीहानों का प्रशाप बढ़ा श्रीर फिर मुसलमानों ने वहाँ पर श्रधिकार कर लिया।

मालवे के (इक्षीसवें) परमारनरेश देवपाल के समय से ही उस तरफ मुसलमानों के आक्रमण छुरू हो गए थे। हि० स० ६३० (वि० सं० १२८९—ई० स० १२३२) में दिल्ली के बादशाह शम्सुद्दीन अल्तमश ने ग्वालियर पर अधिकार कर लिया और इसके तीन वर्ष भी बाद (वि० सं० १२९२—ई० स० १२३५) में मिलसा और उज्जैन भी उसका कब्जा हो गया। इसी समय उसने उज्जैन के प्रसिद्ध महाकाल के मन्दिर को तुड़वाया था। परन्तु फिर भी उज्जैन पर उसका अधिकार स्थायी न रहा।

'तारीखे फरिश्ता' में लिखा है कि हि० स० ६२९ (वि० सं० १२८८=ई० स० १२३१) में शम्सुदीन श्रल्तमश ने ग्वालियर के किजे को घेर लिया। यह किला श्रल्तमश के पूर्वाधिकारी श्रारामशाह के समय में फिर हिन्दुश्रों के श्रिधकार में चला गया था। एक साल तक घेरे में रहने के कारण वहाँ का राजा देवबल (देवपाल) रात के समय

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> कॉनॉलॉजी घॉफ़ इंग्डिया, पृ० १८४।

र कहते हैं कि महाकाल का यह मन्दिर सेामनाथ के मन्दिर के ढंग पर बना हुआ था। और इसके चारों तरफ सौ गज़ ऊँचा केट था। इस मन्दिर के बनकर तैयार होने में तीन वर्ष लगे थे। महमूद ने इसके। नष्ट करके यहाँ की महाकाल की मूर्त के साथ ही प्रसिद्ध वीर विक्रमादित्य की मूर्ति को और बहुत सी धातु की बनी अन्य मूर्तियों के। देहली की मसलिद के द्वार पर रख कर तुद्दनाया था। यह भी कहा जाता है कि शम्सुद्दीन अल्तमश ने इस मन्दिर के सामान से वहाँ पर एक मसलिद और एक सराय बनवाई थी। इसके बाद पेशवा के सेनापित, अयाप्पा संधिया, के प्रतिनिधि (महाराष्ट्र के सारस्वत बाक्कण) रामचन्द्र बाबा ने दुवारा उसी स्थान पर आधुनिक महाकाल के मन्दिर की स्थापना की।

<sup>&</sup>lt;sup>३</sup> इसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक ने विजय किया था।

किला छोड़ कर भाग गया। उस समय उसके तीन सौ से अधिक योद्धा मारे गए थे। इसके बाद ग्वालियर पर शम्मुद्दीन का अधिकार हो गया।

'तत्रकाते-नासिरी' में ग्वालियर के राजा का नाम मलिकदेव श्रौर उसके पिता का नाम वसील लिखा है। साथ ही ग्वालियार के विजय होने की तारीख़ २६ सफर मंगलवार हि० स० ६३० (वि० सं० १२८९ की पैाप बदि १४—ई० स० १३३२ की १२ दिसंबर) लिखी है।

इन श्रवतरणों से प्रकट होता है कि यद्यपि कञ्चवाहों के बाद ग्वालियर का राज्य मुसलमानों के हाथ में चला गया था तथापि देवपाल के समय उसपर परमारों का ही श्रधिकार था। इसी से श्रल्तमश को वहाँ के किले पर श्रधिकार करने में एक साल के करीब लग गया। यद्यपि इस घटना के बाद तक भी मालवे पर परमारों का श्रधिकार रहा था, तथापि उसमें शिथिलता श्राने लगी थी श्रीर धीरे धीरे उसके श्रास पास मुसलमानों के पैर जमने लगे थे।

तबकाते नासिरी में लिखा<sup>२</sup> है कि हि॰ स॰ ६४९ (वि॰ सं॰ १३०८=ई० स॰ १२५१) में नासिकदोन ने ग्वालियर पर चढ़ाई की श्रीर वहाँ से वह मालवे की सीमा तक पहुँचा। इस पर मालवे के सब से बड़े राना जाहिरदेव ने जिसकी सेना में ५,००० सवार श्रीर २,००,००० पैदल थे उसका सामना किया। परन्तु जीत नासिकद्दीन की ही हुई।

वास्तव में यह जाहिरदेव देवपाल का उत्तराधिकारी परमार

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> इिवडयन ऐफ्रोमेरिस के श्रनुसार उस दिन रिववार श्राता है। र ईसीयट की हिस्टी श्रॉफ इंडिया, भा० २, ए० ३४१।

नरेश जयसिंह द्वितीय ही होगा; क्योंकि वि० सं० १३१२ (ई० स० १२५५) का इसका एक शिलालेख मिला है।

वि० सं० १३४८ (ई० स० १२९१ = हि० स० ६९०) में जला-लुद्दीन फीरोज खिलजी ने उज्जैन पर चढ़ाई कर उसे लूटा श्रौर वहाँ के मन्दिरों को तुड़वाया। इसके दो वर्ष बाद वि० सं० १३५० (ई० स० १२९३ = हि० स० ६९२) में फिर उसने मालवे पर चढ़ाई की। इस बार भी उसे वहाँ से लूट में बहुत सा माल मिला।

इसी वर्ष उसके भतीजे श्रताउद्दीन खिलजी ने भिलसा के साथ ही मालवे के पूर्वी हिस्से पर भी श्रियकार कर लिया। श्रगले वर्ष वि० सं० १३५१ (ई० स० १२९४=हि० स० ६९३) में श्रताउद्दीन देविगिरि के राजा के। हराकर खानदेश होता हुआ मालवे तक पहुँचा।

'तारीख़ फरिश्ता' में लिखा है। रिक हि० स० ७०४ (वि० सं० १३६२=ई० स० १३०५) में कोक ने ४० हजार सवार श्रीर १ लाख

9 अब्दुल्ला वसाफ ने हि० स० ६६६ = वि० सं० १३१७ = ई० स० १३००) के करीब 'तिज्ञयतुल अमसार' नामक पुस्तक लिखी थी। उसमें वह लिखता है कि इस पुस्तक के प्रारम्भ करने के ३० वर्ष पूर्व मालवे का राजा मर गया। इस पर राज्याधिकार के लिये उसके पुत्र और मंत्री में क्ताइा उठ खदा हुआ। अन्त में बड़ी ,खून ख़राबी के बाद दोनों ने राज्य के। आपस में बाँट लिया। इससे बाहर वालों के। वहाँ पर लूट मार करने का मौक़ा हाथ खगा। उस समय मालवे में कुल मिलाकर १८,१३,००० नगर और गाँव थे और वहाँ का 'किरबा' नामक वस्न (Linen) बहुत बढ़िया होता था।

(ईलियट की हिस्ट्री श्रॉफ इंग्डिया, भा० ३, ए० ३१)

उस समय मालवे पर परमार नरेश जयसिंह तृतीय या अर्जुन वर्मा द्वितीय का अधिकार था।। परन्तु उनके इतिहास में इस घटना का पता नहीं चलता।

र तारीख्न फ्ररिस्ता, भा०१, ४०११४।

पैदल सिपाही लेकर ऐनुलमुल्क का सामना किया। अन्त में उज्जैन, माँडू, धार श्रौर चन्देरी पर ऐनुलमुल्क का श्रधिकार हो गया।

'तारीखे श्रलाई' में लिखा है कि मालवे के राव महलकदेव श्रीर उसके मंत्री केका ने, जिनकी संना में, चुने हुए ३०-४० हजार सवार, श्रीर श्रनिगनती के पैदल सिपाही थे, शाही सेना का सामना किया—परन्तु जीत श्रलाउद्दीन के ही हाथ रही। इसी युद्ध में केका मारा गया। इसके बाद ऐनुलमुल्क मालवे का हाकिम बनाया गया श्रीर उसे महलकदेव को माँडू से निकाल देने की श्राज्ञा दी गई। कुछ काल बाद एक जासूस द्वारा किले के गुप्त मार्ग का पता लगा कर वह एकाएक उसमें घुसगया श्रीर उसने महलकदेव को मार डाला। यह घटना हि० स० ७०५ (वि० सं० १३६२—ई० स० १३०५) की है। इसके बाद सुलतान ने माँडू का प्रवन्ध भी ऐनुलमुल्क को सौंप दिया।

शायद इस घटना का सम्बध भोज द्वितीय से हो। परन्तु इसके बारे में निश्चय पूर्वक कुछ नहीं कह सकते।

'तारीख फीरोज शाही' में रग्णथंभोर दुर्ग के विजय के पूर्व ही मालंग के धार तक के पूरेश का ख्रालाउदीन के ख्राधिकार में ख्रा जाना लिखा है। रग्णथंभोर का दुर्ग हि॰ स॰ ७०० (वि॰ सं॰ १३५८=ई॰ स० १३०१) में विजय हुआ था।

सादड़ी ( मारवाड़ ) से मिले वि० सं० १४९६ ( ई० स० १४३९ ) के लेख<sup>३</sup> में लिखा है। कि गुहिलवंशी लच्मसिंह ने मालवे के राजा गोगदेव को हराया था।

- <sup>9</sup> ईिलयट की हिस्ट्री श्रॉफ इंडिग्या, भा० ३, ए० ७६।
- र ईत्रियट की हिस्ट्री ऑफ्न इशिडया, भा० ३, ए० १७४
- <sup>३</sup> भावनगर इन्सिक्रिपशन्स पृ० ११४

यह तक्मणसिंह वि॰ सं॰ १३६० (ई॰ स॰ १३०३) में श्रताउद्दीन

'मीराते सिकन्द्री' में लिखा है कि—हिं० स० ७९९ (वि० सं० १४५४=ई० स० १३९७) के करीब यह खबर मिली कि माँडू का हिन्दू राजा मुसलमानों पर श्रत्याचार करता है। यह सुनकर गुजरात के सूबेदार जकर (मुजक्कर प्रथम) ने माँडू पर चढाई की। यह देख वहाँ का राजा श्रपने मजबूत किले में जा घुसा। परन्तु एक वर्ष कुछ महीनों तक घिरे रहने के बाद उसने श्रागे से मुसलमानों को न सताने श्रीर खिराज देते रहने का वादा कर श्रपना पीछा छुड़ाया। इसके बाद जकरखाँ वहाँ से श्रजमेर चला गया।

'तबकाते श्रकवरी' श्रौर 'फरिश्ता' में माँडू के स्थान पर माँडलगढ़ लिखा है। परन्तु वि० सं० १४५४=ई० स० १३९७ के बहुत पूर्व ही मालवे पर मुसलमानों का श्रधिकार हो चुका था। इसलिये 'मीराते सिकन्दरी' के उपर्युक्त लेख पर विश्वास नहीं, किया जा सकता। शायद यहाँ पर मारवाड़ की प्राचीन राजधानी मंडोर के स्थान पर माँडू लिख दिया गया हो।

'मिराते सिकन्दरी' से यह भी ज्ञात होता है कि हि० स० ७४४ (वि० सं० १४०१=ई० स० १३४४) के करीब मुहम्मद तुरालक्ष ने मालवे का सारा प्रदेश अजीज हिमार की सौंप दिया था। यह पहले धार का हाकिम था।

दिल्ली के बादशाह फीरोजशाह तुग़लक़ के समय दिलावर खाँ गोरी मालवे का हाकिम था। परन्तु तुग़लक़ों का प्रभाव कमजोर होने पर वि० सं० १४५८ (ई० स० १४०१=हि० स० ८०४) में वह स्वतन्त्र

से युद्ध करते हुए चित्ती इ में मारा गया था। परन्तु गोगदेव का पता नहीं चलता है। शायद फारसी तवारी खों का केक और यह गोग एक ही हो।

१ स्वर्गीय मुन्शी देवी प्रसादजी ने महमूद तुरालक के राज्य समय
 इसकी मालवे की हकूमत का मिलना लिखा है।

हो गया। इसकी राजधानी धार में थी। परन्तु इसके बाद इसके पुत्र होशङ्ग के समय से माँडू को राजधानी का पद प्राप्त हुआ।

हि० स० ९७० (वि० सं० १६१९=ई० स०१५६२) में श्रकबर के समय मालवे पर मुग़लों का श्रिधिकार हुआ और इसके बाद शायद वि० सं० १७८७ (ई० स० १७३०) में ऊदाजी राव पँवार ने फिर से धार विजय कर वहाँ पर हिन्दू राज्य की स्थापना की।

इस प्रकार मालवे पर मुसलमानों का श्रिधिकार हो जाने से वहाँ के परमारनरेशों की एक शाखा ने श्रजमेर प्रान्त में श्रपना निवास क़ायम किया।

मालवे में इस समय राजगढ़ श्रौर नरसिंहगढ़ दो राज्य परमारा के हैं।

यद्यि बुँदेलखंड में छतरपुर श्रीर मालवे में धार श्रीर देवास के राजवंश भी परमार चित्रय हैं, तथापि श्राजकल छतरपुरवाले बुँदेलों में श्रीर धार श्रीर देवासवाले मरहटों में मिल गए हैं।

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> पिशांगण के तालाब पर के वि॰ सं॰ १४३२ के लेख में लिखा है कि जिस परमार वंश में मुझ श्रौर भोज हुए थे उसी में हम्मीर का जन्म हुन्ना। उसका पुत्र हरपाल श्रौर पौत्र महीपाल था। महीपाल का पुत्र रघुनाथ हुन्ना। उसकी रानी (बाहडमेर के राठोड़ दुर्जनशस्य की पुत्री) राजमती ने उक्त तालाब बनवाया था।

# पड़ोसी और सम्बन्ध रखनेवाले राज्य

#### गुजरात

बि० सं० ६१४ (ई० स० ७५७) के करीब खलीका श्रलमन्सूर द्वारा नियत किए गए सिन्ध के श्राग्य—शासक 'हशाम इब्न श्रमरु श्रल तचलबी' के सेनापित श्रमरु बिन अमाल ने काहियावाड़ पर चढ़ाई कर वलभी के राजवंश के। कमजोर कर दिया।

इसके बाद गुजरात में चावड़ावंश ने जोर पकड़ा। श्रग्रहिल पाटग् (श्रनिहलवाड़ा) नामक नगर इसी वंश के राज्य समय बसाया गया था। इन चावड़ों ने करीब २०० वर्ष राज्य किया। इसके बाद विष् सं० ९९८ (ई० स० ९४१) में चालुक्य (सेालङ्की) मृलराज ने उनसे गुजरात का प्रदेश छीन लिया। उस समय से वि० सं० १३०० (ई० स० १२४३) के करीब तक वहाँ पर सेालङ्कियों का राज्य रहा श्रीर इसी के श्रासपास धौलका के बघेलों ने उन्हें हटाकर वहाँ पर श्रपना श्रिकार कर लिया। परन्तु वि० सं० १३५६ (ई० स० १२९९) में वे भी मुसलमानों द्वारा वहाँ से हटा दिए गए।

इन गुजरातवालों श्रीर मालवे के परमारों के बीच श्रिधकतर भगड़ा चलता रहता था।

## दक्षिण

दित्ता में पहले राष्ट्रकूटों का राज्य था। इसके बाद वहाँ पर चालुक्यों (सेालंकियों) का श्रिधकार हुआ। बादामी के सेालंकी पुल-केशी दितीय ने वैसवंशी प्रतापी हर्ष की भी नर्मदा के किनारे हरा दिया था। वि० सं० ८०५ (ई० स० ७४७) के करीब से वहाँ पर दुबारा राष्ट्रकूटों का प्रबल राज्य स्थापित हुन्ना इस वंश के छठे राजा दन्तिवर्मा (दन्तिदुर्ग द्वितीय) ने उज्जैन में जाकर बहुत से सुवर्ण न्त्रीर रह्नों का दान किया था न्त्रीर इस वंश के न्नाठवें राजा गाविन्दराज द्वितीय के समय (वि० सं० ८३० से ८४२ तक ई० स० ७७३ से ७८५ तक ) दिन्तिण के राष्ट्रकूटराज्य की सीमा मालवे की सीमा से मिल गई थी। दसवें राजा गाविन्द (तृतीय) ने लाट (भड़ोंच) पर त्राधिकार कर वहाँ का राज्य न्नपने भाई इन्द्रराज का दे दिया था। इसी इन्द्र से लाट के राष्ट्रकूटों की दूसरी शाखा चली।

दिल्ला के ग्यारहवें राष्ट्रकूट नरेश श्रमोघवर्ष (प्रथम) ने मान्य-खेट के श्रपनी राजधानी बनाया श्रीर श्रट्ठारहवें राजा खेाट्टिंग के। मालवे के परमार नरेश सीयक (श्रीहर्ष) द्वितीय ने हराया था। यह सीयक भोज का दादा था। इसके बाद वि० सं० १०३० (ई० स० ९७३) के करीब चालुक्य (सोलंकी) तैलप द्वितीय ने राष्ट्रकूटवंश के उन्नीसवें राजा कर्कराज द्वितीय के। हराकर दिल्ला के राष्ट्रकूटराज्य समाप्ति करदी।

इसी तैलप दितीय से कल्याण के पश्चिमी चालुक्यों की शाखा चली थी। जिसका राज्य वि० सं० १२४६ (ई० स० ११८९) के करीब तक रहा। इसी तैलप ने भोज के चचा मुख (वाक्पतिराज दितीय) की युद्ध में परास्त कर (कैंद करके) मार डाला था श्रौर इसी के वंश के पाँचवें राजा सोमेश्वर (श्राह्वमल्ल) के सामने धारेश्वर-भोज की भी एक बार हार माननी पड़ी थी। वि० सं० १२४६ (ई० स० ११८९) के करीब इस वंश के ग्यारहवें राजा सामेश्वर चतुर्थ के समय देविगिरि के यादव राजा भिल्लम ने इस शाखा के राज्य के उत्तरी श्रौर पूर्वी हिस्से तथा होयशलनरेश वीर-बल्लाल ने दित्तिणी हिस्सा छीन लिया। इससे इन परिचमी सोलिक्कियों के राज्य की समाप्ति हो गई।

# पिछले यादवनरेश

वि० सं० १२४४ (ई० स० ११८७) के करीब यादव राजा मिल्लम ने दिल्लाण में देविगिरि (दौलताबाद) नामक नगर बसाया था। इसके बाद शीघ्र ही इसने पश्चिमी सोलङ्कियों के राज्य का बहुत सा हिस्सा छीन अपने राज्य में मिला लिया। इसके वंशजों का राज्य वि० सं० १३७५ (ई० स० १३१८) तक रहा। जिस समय वि० सं० १२६६ (ई० स० १२०९) के करीब मालवे के परमार राजा सुभट वर्मा ने अनहिलवाड़ा (गुजरात) के सोलंकी भीमदेव द्वितीय पर चढ़ाई की थी उस समय शायद देविगिरि का यादव नरेश सिंघण भी उसके साथ था।

परन्तु बॉम्बे गजिटयर में लिखा है कि सिंघण ने सुभट वर्मा के श्रपने श्रधीन कर लिया था। ऐसी हालत में, स्वयं सुभट वर्मा ने यादवनरेश सिंघण के सामन्त की हैसियत से ही यह चढ़ाई की होगी।

इस वंश का (वि० सं० १३५७=ई० स० १३०० के करीब का) अन्तिम प्रतापी राजा रामचन्द्र परमारनरेश भोज द्वितीय का मित्र था।

# चेदि के राजा

उस समय त्रिपुरी (तेवर-जबलपुर के पास) में हैहयवंशियों का राज्य था। इस वंश का सबसे पहला नरेश, जिसका नाम उनकी प्रशस्तियों में मिलता है कोकल्लदेव प्रथम था। इन हैहयों (कलचुरियों) श्रीर मालवे के परमारों के बीच भी बहुधा लड़ाई रहा करती थी।

भोज के चचा मुझ (वाक्पतिराज द्वितीय) ने हैहयवंश के सातवें राजा युवराजदेव द्वितीय को, श्रौर स्वयं राजा भोज ने नवें राजा गाक्नेयदेव को हराया था। इसका बदला लेने के लिये ही, गाक्नेयदेव के पुत्र कर्णदेव ने, श्रनहिलवाड़े (गुजरात) के राजा भीमदेव प्रथम को साथ लेकर, भोज पर चढ़ाई की थी। उसी समय के करीब भोज का स्वर्गवास

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> बॉक्वे ग़जैटियर भा० १, ख**रड** २, पृ० २४०।

हो गया। इसके बाद परमारनरेश उदयादित्य ने कर्ण को हराकर इसका बदला लिया। इसी कर्ण के पोते गयकर्ण का विवाह उदयादित्य की नवासी (मेवाड़ के गुहिलनरेश विजयसिंह की कन्या) श्राल्हणदेवी से हुआ था।

## चन्देलराज्य

यद्यपि ईसवी सन् की नवीं शताब्दी में जेजाक भुक्ति ( जेजाहुती-बुंदेल खरुड ) के चन्देल नरेशों का प्रताप बहुत बढ़ गया था तथापि परमारों का इनके साथ श्राधिक सम्बन्ध न रहा था।

चन्देलनरेशों के आश्रित किवयों ने लिखा है कि भोज (प्रथम) चन्देलनरेश विद्याधर से डरता था आर चन्देलनरेश यशोवर्मा मालव नरेशों के लिये यमस्वरूप था। राजा धङ्गदेव के समय चन्देलराज्य की सीमा मालवे की सीमा से मिल गई थी।

## काश्मीरराज्य

राजा भोज ने सुदूर काश्मीरराज्य के कपटेश्वर (कोटेर) तीर्थ में पापसूदन का कुण्ड बनवाया था श्रीर वह सदा वहीं के लाए हुए जल से मुँह घोया करता था। इसके लिये वहाँ का जल मँगवाने का पूरा पूरा प्रबन्ध किया गया था।

## साँभर का राज्य

राजा भोज ने शाकम्भरी (साँभर) के चहुआननरेश वीर्यराम को मारा था, परन्तु परमारनरेश उदयादित्य ने गुजरात के राजा (भीमदेव के पुत्र) कर्ण से बदला लेने के लिये साँभर के चौहाननरेश दुर्लभराज तृतीय से मेल कर लिया था। इसी से इन दोनों ने मिलकर उस (कर्ण) पर चढ़ाई की और उसे युद्ध में मार डाला। रण्थंभोर के चौहाननरेश जैत्रसिंह ने और हम्मीर ने मालवे पर हमले कर परमार राज्य के कुछ प्रदेश दबा लिए थे।

<sup>ं 1ृ</sup>यह भोज के उत्तराधिकारी जयसिंह के बाद गद्दी पर बैठा था।

# भोज के लिखे माने जानेवाले और उससे सम्बन्ध रखनेवाले भिन्न भिन्न विषयों के प्रन्थ

पहले एक अध्याय में भोज के लिखे भिन्न भिन्न विषयों के अन्थों का विवरण देने का उल्लेख कर चुके हैं। इसलिये इस अध्याय में उनमें से कुछ का विवरण देने की यथा साध्य चेष्टा करते हैं।

राजा भोज ने भिन्न भिन्न विषयों पर श्रानेक पुस्तकें लिखी थीं। परन्तु उसकी बनाई समभी जानेवाली पुस्तकें में से वास्तव में कितनी ख्यं उसकी बनाई हैं, श्रीर कितनी श्रान्य विद्वानों ने उसके नाम से बनाई हैं, इसका निर्णय करना कठिन है।

भोज की बनाई समभी जानेवाली पुस्तकों की सूची इस प्रकार है:—

ज्योतिष—१ राजमृगाङ्क ( करण् ), २ राजमार्तण्ड, ३ विद्वज्जनवञ्जभ प्रश्नज्ञान,४ श्रादित्य प्रतापसिद्धान्त,श्रौर ५ भुजवलनिबन्ध।

**श्रलङ्कार**—६ सरस्वतीकण्ठाभरण श्रीर ७ शृङ्गारप्रकाश ।

योगशास्त्र—८ राजमार्तरह योगसूत्रवृत्ति (पातञ्जल योगसूत्र की टीका) राजनीति श्रीर धर्मशास्त्र—९ पूर्तमार्तरह, १० चारणक्य-राजनीतिशास्त्र,

> ११ व्यवहारसमुच्चय १२ चारुचर्या, १३ विविधविद्याविचार चतुरा श्रोर १४ सिद्धान्तसारपद्धति ।

शिल्प-१५ समराङ्गरासूत्रधार श्रीर १६ युक्ति कल्पतर ।

<sup>9</sup> भॉफ्रोक्ट ने श्रपनी सूची में 'राजमृगाक्क' के श्रागे विषय का निर्देश करते हुए ज्योतिष भीर वैश्वक दोनों विषयों के नाम दिए हैं।

नाटक श्रीर काव्य-१७ चम्पूरामायण या भोज चम्पू के ५ काल्ड, १८ महाकालीविजय, १९ विद्याविनोद, २० शृङ्गारमखरी (गद्य काव्य) श्रीर २१ दो कूर्मशतक (प्राकृत में)।

व्याकरण—२२ प्राक्तव्याकरण, श्रोर २३ सरस्वतीकण्ठाभरण। वैद्यक—२४ विश्रान्त विद्याविनोद, २५ श्रायुर्वेदसर्वस्व, श्रोर २६ राज-मार्तण्डयोगसारसंप्रह ।

शैवमत-२७ तत्वप्रकाश, २८ शिवतत्त्वरत्नकलिका, श्रौर २९ सिद्धान्त-संग्रह।

संस्कृत केष---३० नाम मालिका श्रीर ३१ शब्दानुशासन । श्रान्य----३२ शालिहोत्र, ३३ सुभाषितप्रवन्ध श्रीर ३४ राजमार्तण्ड (वेदान्त) ।

थीत्रोडोर त्रॉफरेक्ट (Theodor Aufrecht) की कैटैलौगस् कैटैलौगरम् (Catalogus Catalogorum) नामक बृहत् सूची में भोज के बनाये २३ प्रन्थों के नाम विष् हैं।

धर्मशास्त्र, ज्योतिष, वैद्यक, कोष, व्याकरण, आदि के अनेक लेखकों ने अपने अपने प्रन्थों में भोज के नाम से प्रसिद्ध प्रन्थों के अव-तरण दिए हैं। इससे भी ज्ञात होता है कि भोज ने इन विषयों पर प्रन्थ लिखे थे।

श्रॉफरेक्ट (Aufrecht) ने लिखा है कि शूलपाणि ने (श्रपने बनाए, प्रायश्चित्तविवेक में), (बौद्ध लेखक) दशबल ने, श्रद्धांडनाथ ने श्रौर रघुनन्दन ने श्रपने प्रन्थों में भोज का (धर्मशास्त्र के लेखक के नाम से) उल्लेख किया है। भावप्रकाश श्रौर माधवकृत 'कग्विनिश्चय' में इसे श्रायुर्वेद के प्रन्थों का लेखक कहा है। केशवार्क

<sup>ै</sup> देखो ए० ४१८। सम्भव है हमारे दिए ३४ नामों में से कुछ ग्रंथ किसी अन्य भोज नामधारी के बनाए हुए हों।

ने इसे ज्योतिषसम्बन्धी प्रन्थों का लेखक माना है। चीरस्वामी, सायण चौर महीप ने इसे व्याकरण चौर केषिकार कहा है। चौर किविचत्तप, दिवेश्वर, विनायक, शङ्करसरम्बती, चौर कुदुम्बदुहित ने इसकी काव्य शक्ति की प्रशंसा की है।

इसी प्रकार श्रन्य लेखकों ने भी इसकी प्रशंसा में श्रनेक श्लोक लिखे हैं। उनमें से कुछ का श्रागे उल्लेख किया जायगा।

## राजमृगाङ्कः (कारण)

यह राजा भोज का बनाया ज्योतिष का यन्थ है। इसके केवल १४ हस्तिलिखित पत्र(२८ एष्ठ) ही हमें प्राप्त हुए हैं। इस लिखित पुस्तक के पहले के दो पत्रों में श्रहर्गण लाने की, सब प्रहों के श्रब्द-बीजानयन की, श्रौर उदयान्तरानयन की विधियाँ उदाहरण देकर सममाई गई हैं। परन्तु इस सम्बन्ध के श्रसली प्रन्थ के श्लोक नहीं दिए हैं।

तीसरे पृष्ठ के प्रारम्भ से 'राजमृगाङ्क' के श्लोक लिखे हैं। परन्तु यह पृष्ठ (१) मध्यमाधिकार के २५वें श्लोक के उत्तरार्ध से प्रारम्भ होता है।

.....डिकाः ।

मुक्तिर्जातविनाडीच्छा खाभ्रषड्हि (३६००) भाजिताः॥ इसके बाद इसमें (२) स्पष्टाधिकार, (३) त्रिप्रश्नाधिकार<sup>३</sup>,

- <sup>9</sup> ये पत्र ज्योतिर्विद् पं॰ नृसिंहजाल शर्मा, जोधपुर, के संग्रह से मिले हैं।
- े उदाहरण में विक्रम संवत् १६४० श्रीर शक संवत् १४०६ दिया गया है।
  - ३ इसके प्रारम्भ का यह श्लोक है:---

ब्रह्मतुल्यिदिनसंचये युते पत्तसप्तकुनवाष्टभूमिभिः (१८९१७२)। सगद्रकाद्यदिनसञ्चयो भवेद्रामभाषितिमदं वचः सदा ॥ (४) चन्द्रपर्वाधिकार, (५) सूर्यपर्वाधिकार, (६) ग्रहास्तोदयाधिकार, (७) ग्रहतारायुत्यधिकार, श्रीर (८) श्रङ्गोन्नत्यधिकार दिए हुए हैं।

समाप्ति का अंश:--

#### मूल

देवः सराषसहनं १ चितिपालमौलि—
मालामिर (री) चिनिचया (प) चित्यां (तां ) घ्रिपीठः ।
न्युत्पत्तिसारिमह राजमृगाङ्कसंश्च—
मेतद्व्यधाच करणं रणरङ्गमल्लः ॥

## श्रर्थ

राजात्र्यों के मस्तकों पर की रह्नों की मालात्र्यों की किरणों से शोभित चरणों वाले, श्रौर युद्धचेत्र के वीर, राजा ने बुद्धि बढ़ाने के लिये सार रूप इस 'राजमृगाङ्क' नामक प्रन्थ की बनाया।

#### मृल

इति श्री राजमृगाङ्के श्रङ्गोत्रत्यधिकारोष्टमः।

## श्रर्थ

यहाँ पर 'राजमृगाङ्क' में 'शृङ्गोन्नति' नाम का आठवाँ अधिकार समाप्त हुआ।

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> इस प्रति में राजा भोज का नाम नहीं मिलता है। उपर उद्धर किए ब्रन्थान्त के रलोक में भी 'देवः' श्रौर 'रखरङ्गमल्लः' ही लिखा है। इसिलये इस पुस्तक के कर्ता के विषय में निश्चतरूप से कुछ नहीं कहा जा सकता।

#### राजा भाज

# राजमार्तएडः '

रलोक संख्या १४२१ ।:विषय ज्योतिष ।

प्रारम्भ का श्रंश:---

#### मूल

यच्छास्रं सविता चकार विपुलं स्कंधैस्त्रिभिज्यौतिषं रे तस्योच्छित्तिभयात्पुनः कलियुगे संस्त्य या भूतलम् । भूयः सल्पतरं वराहमिहिरो व्याख्यां तु सर्वा व्यधा— दिःशं यत्प्रवदन्ति योगकुशलास्तस्मै नमो भास्तते ॥१॥

## ऋर्थ

योगियों के कथनानुसार जिस सूर्य ने, श्रपने बनाए तीन स्कन्धों बाले, बड़े ज्योतिष-शास्त्र के किलयुग में नष्ट हो जाने के भय से, वराह-मिहिर के रूप में, पृथ्वा पर श्राकर फिर से उसकी पूरी व्याख्या की, उस सूर्य के। नमस्कार है।

#### मृल

पूर्वाचार्यमतेभ्ये। यद्यच्छ्रेष्ठं लघु स्फुटं बीजम्। तद्दबुद्धिदं ग्रुभकरं रहस्यमभ्युचते वक्तुम्॥

<sup>9</sup> यह पुस्तक बम्बई के वेक्कटेश्वर प्रेस में छुपी है।

र होरा, गणित, श्रीर संहिता ये ज्योतिष के ३ स्कन्ध हैं। 'वाराही संहिता' में जिला है:—

> त्रिस्कन्धपारंगम पव पूज्यः श्राद्धे सदा भूसुरवृन्दमध्ये। नक्षत्रसूची खतु पापरूपो हेयः सदा सर्वसुधर्मकृत्ये॥

#### ऋथं

पहले के श्राचार्यी के मतों से जो-जो श्रेष्ठ, श्रासान, साफ श्रीर बीजरूप बातें हैं, उन बुद्धि बढ़ानेवाली, श्रीर कल्याणदायक, बातों का रहस्य प्रकट करने की केाशिश की जाती है।

समाप्ति का अंश:--

मूल

भेदांबुभागपरसंशयनीचकर्म-दंभव्रतानि च भवन्त्युद्ये घटस्य । मीनाद्ये च शुभमंगलपौष्टिकानि कर्माणि चाप्यभिद्दितानि च चापलग्ने ॥

## ऋर्थ

फोड़ना, पानी का बँटवारा, दूसरे पर सन्देह, नीचाकाम, ढका-सले के जत, श्रादि कुम्भलग्न के उदय पर करने चाहिए, मीन श्रार धनुषलग्न में श्राच्छे मंगलदायक श्रीर पुष्टि करनेवाले काम (करने) कहे हैं।

#### मृल

इति श्रीमहाराजाधिराज श्रीमोजविरचितं राजमार्तग्डाभिघानं ज्योतिःशास्त्रं समाप्तम् ।

#### श्रर्थ

यहाँ पर श्रीमहाराजाधिराज श्रीभोज का बनाया 'राजमार्तराख' नामक ज्योतिष का प्रन्थ समाप्त हुन्त्रा।

इस प्रनथ में जीवन से मरण पर्यन्त होनेवाली करीव-करीव सब ही घटनाओं के मुहूर्त दिए गए हैं। इसके 'रितिविधि फलं' नामक प्रकरण में 'सुराचार्य,' 'विशालाच' श्रौर 'विष्णु' के श्रौर वहीं पर 'गएडयोग' में 'यवनाधिपति', 'भागुरि', 'गंडगिरि', 'वराहमिहिर' श्रादि के मत भी दिए हैं श्रौर विवाह प्रकरण में देशाचार, श्रादि इसके यात्राप्रकरण में यह श्लोक लिखा है:-

# मूल

श्रथ विदितजन्मसमयं नृपमुहिश्य प्रवक्ष्यते यात्रा । श्राह्माते तु पसचे गमने गमनं स्यात्कचित्कचित् ॥३८॥

# ऋर्थ

यहाँ पर उस राजा के। उद्देश करके, जिसका जन्म समय जाना हुआ है, यात्रा की तिथियाँ कही जाती हैं। परन्तु जिसका जन्मसमय मालूम न हो उसका उन गमनयोग्य तिथियों में कहीं-कहीं ही गमन हो सकता है।

इस रलोक की उक्ति को देखकर श्रनुमान होता है कि यह प्रनथ किसी विद्वान् ने बनाकर भोज के नाम से प्रसिद्ध किया होगा।

सम्भवतः 'भोजदेव संप्रह' का कर्ता दामोदर ही इसका भी कर्ता हो तो आश्चर्य नहीं।

्री इसका अर्थ स्पष्ट प्रतीत नहीं होता। ऐसा ही एक श्लोक 'भोजदेवसंग्रह' में भी मिलता है:—

> वक्ष्यामि भूपमधिकृत्य गुणोपपन्नं विज्ञातजन्मसमयं प्रविभक्तभाग्यम् । श्रज्ञातसूतिमथवाविदितास्य भाग्यं सामुद्रयाश्रिकनिमित्तरातैः पृथकैः॥

सम्भवतः इसका तात्पर्य यही हो सकता । है कि उक्त स्थानों पर जो बातें बिखी गई हैं वे विशेष कर राजा भोज के जग्न या उसकी राशि के जिये ही बिशेष श्रेष्ठ हैं। परन्तु ज्योतिषशास्त्र के भाषार्य ही इन रजोकों के भाषों का पूर्णरूप से निश्चय कर सकते हैं। इसी यात्राप्रकरण में तिथियों का उल्लेख करते हुए लिखा है:—

मूल या द्वादशीं प्राप्य चतुर्दशीं वा मति प्रयाणं कुरुतेऽष्टमीं वा। सनाशमायात्यचिरेण राज-राजेव चामात्य विलोमचेष्टः ॥५१॥

# ऋर्थ

जो द्वादशी, चतुदर्शी, या श्रष्टमी के। यात्रा करता है वह मंत्री के द्वारा धोखा खाए हुए 'राजराज' की तरह नाश के। प्राप्त होता है।

बम्बईप्रान्त के (धारवाड़ जिले के होट्टरनामक गाँव।से मिले लेख से ज्ञात होता है कि चालुक्य (सेालंकी) राजा सत्याश्रय ने चोल-नरेश राजराज (प्रथम) को हराकर भगा दिया था। र यह घटना वि० सं० १०५४ और १०६५ (ई० स० ९९७ और १००९) के बीच की है।

# विद्वज्जनवल्लभम् ३

यह राजा भोज का बनाया ज्योतिष-शास्त्र का प्रंथ है। इसमें निम्न लिखित १७ त्राध्याय हैं:—

१ इसका श्रस्पष्ट नहीं होता। सम्भव है इन दिनों के प्रयास की ही कि भीति प्रयास के सामान मानकर इस शब्द का प्रयोग किया गया हो या यहाँ पर 'श्रमा' श्रमावस्था के दिन के प्रयास से ताल्पर्य हो।

<sup>&</sup>lt;sup>र</sup> बाम्बे गज़टियर, भा० १, खरह २, ५० ४३३।

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup> महामहोपाष्याय कुणुस्वामी शास्त्रीद्वारा संपादित गवर्नमेंट श्रोरि-यंटल मैन्युस्किप्ट लाइबे री, मद्रास की संस्कृत पुस्तकों की सूची भा० ३, खरह १, 'बी', ए० ३७०६-३७०७।

२ शत्रुसमागमाध्यायः १० रोगाध्यायः ।

३ गमनागमनाध्यायः ११ कायावरणाध्यायः।

४ प्रोषिताध्यायः । १२ गर्भवासाध्यायः ।

५ यात्राफलाध्यायः । १३ वृष्ट्रश्यध्यायः ।

६ जयापजयाभ्यायः । १४ निचिप्तधनाध्यायः ।

७ सन्धानाध्यायः । १५ नष्टद्रव्याध्यायः ।

८ त्राश्रवरणीयाध्यायः। १६ धातु मूल जीव चिन्ताध्यायः।

पुस्तक की समाप्ति का श्रंश:--

### मूल 9

धातुर्मूलं भवति च धनं र जीवमित्याजराशौ युग्मे राशौ त्रयमपि भवेदेतदेव प्रतीपम् । लग्ने योऽशस्सकलसुधिया गण्य एव क्रमात्स्यात् संत्रोपोयं नियतसुदितो विस्तरादत्र भेदः॥

#### श्रथं

विषम राशि ( मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धन, श्रौर कुम्भ ) का

धातुं मूलं जीवमित्याजराशौ युग्मे विद्यादेतदेव प्रतीपम् । लग्ने योंऽशस्तत्क्रमादुगएय एव संत्रेपोयं विस्तरात्तत्प्रभेदः॥

.( षट्पंचाशिका, अभ्याय १, रत्नोक ७)

<sup>२</sup> यहां पर 'धनं' शब्द का अर्थ साफ नहीं है।

<sup>9</sup> वराहिमिहिर के पुत्र पृथुयशा की बनाई 'षट्पञ्चाशिका' में भी इस विषय का इससे मिलता हुआ एक रलोक है:—

लग्न हो तो उनके नवांश के क्रम से धातु, मूल श्रौर जीव चिन्ता होती है। श्रर्थात् पहले नवांश में धातु, दूसरे में मूल, नीसरे में जीव चिन्ता, जाने। इसी प्रकार श्रगले नवांशों में भी समम्मना चाहिए। परन्तु युग्म (वृष, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर, श्रौर मीन) में इससे उलटा जाने। श्रर्थात् पहले नवांश में जीव, दूसरे में मूल, श्रौर तीसरे में धातु-चिन्ता सममें। इसी प्रकार श्रगले नवांशों में भी जाने।

प्रत्येक बुद्धिमान् को लग्न के नवांशो को (पहले के अनुसार) कम से गिनना चाहिए। यह निश्चय ही संत्रेप से कहा है। परन्तु विस्तार से इसमें कई भेद होते हैं।

#### मूल

श्राह्म (प्त्या) खिलवारिराशिरशना दिनीं मेदिनीं शास्तैकां नगरीमिवाप्रतिहतः प्रत्यिष्पृष्टं फलम्। प्रश्नक्कानिमदं सपार्थिवशिरोविन्यस्तपादाम्बुजः श्रीविद्वज्जनवह्मभाख्यमकरोच्छीभोजदेवा नृपः॥

#### श्रर्थ

जो श्रपनी श्राज्ञा से ही सारे समुद्रों की तागड़ी धारण करने-वाली पृथ्वी पर एक नगरी के समान शासन करता है, श्रीर जिसने सब राजाश्रों के सिरों पर पैर रख दिया है; ऐसे, श्रकुण्ठित गति, राजा भोजदेव ने प्रत्येक पूछनेवाले के प्रश्न के फल को बतलाने वाले इस 'विद्वज्जन वल्लभ' नामक प्रश्नज्ञान के प्रंथ को बनाया।

#### मूल

इति विद्वज्जनवस्त्रभे धातुमूलजीयचिन्ताध्यायः।

### ऋर्थ

यहाँ पर "विद्वज्जनवल्लभ" नामक प्रंथ में धातु, मूल, श्रौर जीविचन्ता का श्रध्याय समाप्त हुआ।

#### राजा भाज

# भुजबल निबन्धः

यह ज्योतिष का प्रंथ है श्रीर इसमें नीचे लिखे १८ प्रकरण हैं:-

१ रिष्टाध्याय:।

१० प्रथमरजोनिरूपणम् ।

२ स्रीजातकचलग्रम् ।

११ गृहकर्म प्रवेशकरणम् ।

३ योगाध्यायः ।

१२ सद्योवृष्टि लच्चणम् ।

४ निन्दितयोगाध्यायः ।

१३ कालग्जुद्धिनिर्णय: ।

५ अष्टोत्तरशतवर्षदशाविधिः । १४ योगयात्रा ।

६ कर्णादिवेधनम्।

१५ प्रहयोगीत्पातलच्च गसंचेपः।

७ व्रत-प्रकरणम्।

१६ संक्रान्तिस्नानविधिः।

८ विवाहमेलकदशकम् ।

१७ चन्द्रसूर्यप्रहणविधिः।

९ विवाहः।

१८ द्वादशमासकृत्यम्।

प्रारम्भ का श्रंश:--

#### मूल

इन्दीवरद्लश्यामं पीताम्बरधरं हरिम्। नत्वा तु क्रियते यस्माज्ज्योतिश्शास्त्रमनुत्तमम्॥

नील कमल की पँखड़ी के समान श्याम रंगवाले, पीताम्बरधारी, विष्णु के। प्रणाम करके श्रेष्ठ ज्योतिष के प्रंथ की रचना की जाती है।

### मूल

न तत्सहस्रकरिणां वाजिनां वा चतुर्गुणम्। करोति देशकालको यदेका दैवचिन्तकः ॥

१ महामहोपाध्याय कुपुस्वामी शास्त्री संपादित गवर्नमेंट श्रोरिययटल मैन्युरिकाट लाइवेरी, मवास, की संस्कृत पुस्तकों की सूची, भा॰ ४, खबड 1. 'U'. 20 8442-84431

#### ऋर्थ

जो काम स्थान आर समय की जाननेवाला ज्योतिषी कर सकता है, वह काम।न तो एक हजार हाथी ही कर सकते हैं, न इससे चौगुने (चार हजार) घोड़े ही।

समाप्ति का अंश:--

#### • मूल

शुभग्रहार्कवारेषु मृदुत्तिप्रध्नुवेषु च । शुभराशिविलग्नेषु शुभं शान्तिकपौष्टिकम् ॥

### ऋर्थ

सोम, बुध, गुरु, शुक्र, श्रौर रिव वारों में, मृदु (मृग, चित्रा, श्रनुराधा श्रार रेवती), चित्र (श्रिश्वनी, पुष्य, हस्त, श्रौर श्रमिजित), श्रौर ध्रुव (रोहिणी श्रौर तीनों उत्तरा) नच्चत्रों में, श्रौर श्रुभराशि के लग्नों में शान्ति श्रौर पुष्टि करनेवाला कार्य करना चाहिए।

#### मूल

इति श्रीभाजराजकृतौ भुजबलनिबन्धे ज्यातिश्शास्त्रे द्वाद्श-मासकृत्यं समाप्तम्।

#### ऋर्थ

यहाँ पर भोजराज के बनाए 'भुजबलनिबन्ध' नामक ज्योतिष के प्रंथ में बारह महीनों के कार्य समाप्त हुए।

परन्तु इस मंथ में भोज के नाम के साथ किसी उपाधि-विशेष के न होने से नहीं कह सकते कि यह कौन सा भोजराज था ?

# सरस्वती कएठाभरणम्

यह त्रालङ्कार का प्रनथ है त्रीर इसकी श्लोक संख्या ८३१६ है। इसमें कुल ५ परिच्छेद हैं। उनमें काट्य के गुण त्रीर दोष, शब्दालङ्कार, त्रायालङ्कार, उभयालङ्कार, रसस्वरूप, त्रादि, पर विशद्रूप से विचार किया गया है।

प्रनथ के प्रारम्भ का श्रंशः—

मूल

भ्वनिर्वर्णाः।पदं वाक्यमित्यास्पद्चतुष्टयम् । यस्याः सूक्ष्मादिभेदेन वाग्देवीं तामुपास्महे ॥

ऋर्थ

ध्विन, वर्ण, पद श्रौर वाक्य ये जिसके चारों स्थान हैं, ऐसी वाणी की देवता (सरस्वती) की हम सूच्मा, श्रादि के भेद से उपासना करते हैं।

मूल

निर्दोषं गुणवत्काव्यमलङ्कारैरलंकतम् । रसान्वितं कविः कुर्व्वन् कीर्तिं प्रीतिश्च विन्दति ॥

श्रर्थ

दोषों से रहित, गुणों से युक्त, श्रलङ्कारों से सुशोभित, श्रौर रस-वाले काव्य के। बनाता हुश्रा किव (संसार में) यश श्रौर प्रेम के प्राप्त करता है।

ै बङ्गाल गवर्नमेंटद्वारा प्रकाशित श्रीर राजेन्द्रलाल मित्र द्वारा संपादित, इस्तिलिखित संस्कृत पुस्तकों की सूची, भा० ६, ए० २२३-२२७। प्रनथ समाप्ति पर का श्रंश:--

मूल

इति निगश्तिभङ्ग्यानङ्गर्स्वस्वमेतद् विविधमपि मनोभिर्भावयन्तोऽप्यखेदम् । तद्गुभवसमुत्थानन्दसम्मीतिताद्गाः परिषदि परिताष इन्त सन्तः प्रयान्तु॥

श्रर्थ

इस प्रकार करे हुए तरीके सं, इस कामदेव के सर्वस्व के, प्रसन्न-चित्त होकर, अनेक तरह सं सममते हुए, और इसके अनुभव सं उत्पन्न हुए आनन्द से भपकी हुई आँखोंवाल, सत्युरुष सभा में सन्ताष प्राप्त करें।

मुल

यावन्त्र्भि हिमां जिन्दलेशित सर्वाहिनी धूर्जाटे-र्यावद्वति कौस्तुभस्तविकते लक्ष्मी मुरद्वेषिणः । याविश्वसभुविस्रलेषिक विजयप्रौढं धनुः कौरुमं भूयात्ताविदयं रुतिः रुतिधयां कर्णावतंसीत्यलम् ॥

ऋा थ

जब तक चन्द्रमा की कलावाले महादेव के मस्तक पर गंगा रहेगी, जब तक कौस्तुभमिण धारण किए हुए विष्णु की छाती से लगी लक्ष्मी रहेगी, श्रौर जब तक कामदेव का तीन लोक जीतने में विख्यात फूलों का धनुष रहेगा, तब तक यह रचना (प्रन्थ) भी बुद्धिमानों के कान के। भूषित कानेवाले नीले कमल के समान रहे। (यानी वे इसे सुनते रहें)।

मूल

इति महाराजाधिराज श्रीभाजदेविवरचिते सरस्वतीक्ष्णठाभर-गासङ्कारे रसिववेचनो नाम पश्चमः परिच्छेदः।

ऋर्थ

यहाँ पर महाराजाधिराज श्रोभोजदेव के बनाए सरस्वती करठा-भरणालद्वार में 'रसका विचार' नामवाला पाँचवाँ परिच्छेद समाप्त हुआ। इस ग्रन्थ पर 'रत्नद्र्पेण' नाम की टीका भी मिलती है। यह रामसिंहदेव की तरफ से रत्नेश्वर पण्डित ने लिखी थी। उसके प्रारम्भ का खंश:—

मूल

श्रीरामसिंहदेवेन दोईएडदलितद्विषा । क्रियते ऽवन्तिभूपालकएठाभरणुद्रपणः॥

श्चर्थ

श्रर्थात्—श्रपनी भुजाश्रों के बल से शत्रुश्रों के मान के मर्दन करने वाला श्रीरामसिंह देव श्रवन्ति-नरेश के (सरस्वति-) कण्ठाभरण नामक प्रन्थ पर (रब्न-) दर्पण नाम की टीका लिखता है।

टीका की समाप्ति का श्रंश:-

# मूल

इति महामहोपाध्याय मनीषिरत्न श्रीरत्नेश्वरविरचिते रत्नदर्पण-नाम्नि सरस्वतीकग्ठाभरणविवरणे.....

# श्रथ

श्रर्थात्—यहाँ पर महामहोपाध्याय पण्डितश्रेष्ठ रत्नेश्वर की बनाई सरस्वतो कण्ठाभरण की 'रत्नदर्पण' नामक टीका में.....

इसके ऋलावा इसकी एक टीका 'सरस्वती कराठाभरण विवरणम्' के नाम से जगद्धर ने भी बनाई रधी ऋौर दूसरी व्याख्या भट्ट नृसिंह ने लिखी थी<sup>3</sup>।

र कारमीर के राजकीय संस्कृत पुस्तकालय की सूची पृ० २७४-२७६ ।

<sup>ै</sup> बंगाल गवर्नमेंट द्वारा प्रकाशित, श्रीर राजेन्द्रलाल मित्र द्वारा संपादित, इस्तलिखित संस्कृत पुस्तकों की सूची, भा० १, ए० २३०-२३१। यह सरस्वती 'कंटाभरण' छुप जुका है।

<sup>ै</sup> महामहोपाध्याय कुप्पुस्वामी शास्त्री द्वारा सम्पादित गवनंमेंट भोरिगंटल मैन्युस्क्रिप्ट लाइबोरी, मद्रास की संस्कृत पुस्तकों की सूची, भा• ३, संद १, 'बी', ए० ३४१८-१६।

# शृङ्गारप्रकाशः'

यह भोजदेव का बनाया साहित्य का प्रन्थ । इसमें नीचे लिखे ३६ प्रकाश हैं:—

१ प्रकृत्यादिप्रकाशः । १९ अर्थशृङ्खारप्रकाशः । २ प्रातिपदिकप्रकाशः। २० कामश्रङ्गारप्रकाशः। २१ मोच शृङ्गारप्रकाशः। ३ प्रकृत्यादिशब्दप्रकाशः । ४ कियाद्यर्थचतुप्टयपकाशः । २२ अनुरागस्थापनप्रकाशः। ५ उपाध्यर्थे वतुष्टयप्रकाशः । २३ विप्रलम्भसम्भोगप्रकाशः । २४ विप्रलम्भान्वर्थप्रकाशः । ६ विभवयर्थादि चतुष्टयप्रकाशः । ७ केवलशब्दसम्बन्धशक्तिप्रकाशः । २५ विप्रलम्भसाधम्यवैधम्यप्रकाशः ८ साचेपशब्दशक्तिप्रकाशः २६ २७ श्रमियोगविधिप्रकाशः। ९ दोषहानिगुणोपादनप्रकाशः । २८ दृतविशेषदृतकर्मप्रकाशः। १० उभयालङ्कारप्रकाशः । २९ दृतसम्प्रेषणादिलज्ञणविचारः। ११ रसवियोगप्रकाशः । १२ प्रबन्धाङ्गचतुष्षष्टिचतुष्टयप्रकाशः। ३० मानप्राशः । १३ रतिप्रकाशः। ३१ प्रवासापवर्णनम् । १४ हर्षादिभावपञ्चकप्रकाशः। ३२ करुण्यसविनिर्णयः। १५ रत्यालम्बनविभावप्रकाशः। ३३ सम्भोगशब्दार्थप्रकाशः । १६ रत्युद्दीपनविभावप्रकाशः । ३४ प्रथमानुरागप्रकाशः। १७ श्रानुभवप्रकाशः। ३५ मानान्तरादिप्रकाशनमः। १८ धर्मश्रङ्गारप्रकाशः । ३६ सम्भोगावस्थाप्रकाशः।

<sup>ै</sup> महामहोपाध्याय कुष्पुस्त्रामी शास्त्री द्वारा संपादित गवनंमेंट स्रोरियंटल मैन्युस्किष्ट लाइब्रेरी, मद्रास, की संस्कृत पुस्तकों की सूची, आ० ४, खंड १, 'बी', प्र० ४८३१-३४।

इस प्रनथ के उदाहरणों में श्रमेक ऐसे प्रंथों के भी श्लोक हैं, जो इस समय दुष्प्राप्य या श्राप्य हो गए हैं।

प्रन्थ के आरम्भ का अंश:-

मृल

श्रिच्छित्रमेखलमलञ्जद्व (ढोपगूढ-मप्रा) स चुम्यनम्बोज्ञित्यक् कान्ति । कान्ताविभिश्रवपुषः कृतविप्रलम्भ-सम्भोगसङ्यभिव पा (तु) वपुः पुरारेः॥

श्चर्थ

नहीं तूटी हुई (साबून) मेखला (तागड़ो) वाला , दृढ़ श्रालिंगन करने, चुंबन करने, श्रार एक दूसरे का मुख देखने में श्रसमर्थ; ऐसा श्चर्यनारीश्वर महादेव।का, वियोग श्रोर सम्भोग की हाल में का एक ही श्वान पर मिजाता हुआ, शरीर (सबकी) रक्षा करे।

\* #

मूल

श्टक्षारवीरकरुणाद्भुतरौद्रहास्य-बीमत्तवत्त्रलभयानकशान्तनाम्नः। श्राम्नासिषुदंशरसान् सुधिया वयं तु श्टक्षारमेव रसनादसमामनामः॥

ऋर्थ

विद्वानों ने १ शृंगार, २ वीर, ३ कहण, ४ श्रद्भुत, ५ रौट्र. ६ हास्य, ७ वीभत्स, ८ वत्सज, ९ भयानक, १० श्रीर शान्त नामक दस रस कड़े हैं। परन्तु हमतो स्पट तौर से श्रप्रभव होने वाला होने से एक शृंगार के। ही रस मानते हैं।

१ झाजिक्कतादि के अभाव के कारण।

मूल

वीराद्धतादिषु च येह रसप्रसिद्धि-स्सिद्धा कुतापि वटयत्त्ववदाविभाति । लोके गतानुगतिकत्ववशादुपेता-मेतां निवर्तयितुमेव परिश्रमा नः॥

ऋर्थ

बड़ में रहने वाले 'यन्न' की प्रसिद्धि की तरह ही 'वीर', 'श्रद्भुत' श्रादि में भी किसी कारण से रस की प्रसिद्धि होगई है। दुनिया में भेड़ की चाल के कारण प्राप्त हुई इस प्रसिद्धि को दूर करने के लिये हो हमारा यह परिश्रम है।

मूल

रत्यादयो यदि रसास्स्युरतिप्रकर्षे हर्षादिभिः किमपरार्ध(द्र)मतद्विभिन्नैः। श्रस्थायिनस्त इति चेद्भयहासशोक-क्षोधादयो वद ियच्चिरमुल्लसन्ति॥

ऋर्थ

यदि श्रधिकता प्राप्तः कर लंने के कारण ही रत्यादि ( श्राठ स्थायी भाव ) रस हो सकते हैं तो हर्ष श्रादि ( तैर्त स व्यभिवानी भावों ) का क्या दाष है ( श्रर्थात् वे भी रस क्यों नहीं मान लिए जाते )? यदि इन्हें श्रस्थायी कहा जाय तो श्रापही कहिए कि भय, हास्य, शोक, क्रोध, श्रादि हो कितनो देर ठहरते हैं ?

मूल

स्यायित्वत्रत्र विषयातिशयान्मतं चे-चिन्तादयः कुत उत प्रसृतेवंशेत।

ै कहीं कहीं 'शम' के। नवाँ स्थायी भाव माना है।

# तुल्यैव स्वात्मनि भवेदथ वासनाया-स्सन्दीपनात्तदुभयत्र समानमेव॥

### द्यर्थ

यदि विषय की श्रधिकता के कारण ही स्थायी भाव माना जाता हो तो फिर चिन्ता श्रादि में भी क्यों नहीं माना जाय ? क्योंकि चित्त में वासनाश्रों की वृद्धि से ही इनकी वृद्धि होती है। इस लिये दोनों में ही समानता है।

#### मूल

श्रतिस्तिद्धमेतत् रत्यादयश्श्वक्षारप्रभवा इति । पकेानपञ्चाशः द्वावाः वीरादया मिथ्यारसप्रवादाः श्वकार पवैकश्चतुर्वर्गेककारणं रस इति ।

### भ्रर्थ

इससे यह सिद्ध हुआ कि शृंगार से ही रत्यादि की उत्पत्ति होती है। उनचास भाव वाले 'वोर' आदि नाहक ही रस कहलाते हैं। वास्तव में शृंगार अकेला ही धर्म, अर्थ, काम और मोत्त को देनेवाला रस है।

# मूल

न केवलेह प्रकृतिः प्रयुज्यते न केवलास्सुप्तिङजण्क्यजादयः। भवत्युपस्कार इहापृथग्द्वयोः द्वयार्थमेवापपदं प्रयुज्यते॥

<sup>9</sup> म स्थायो भाव, ३३ व्यभिचारिभाव श्रौर म साखिक भाव ये मिलकर उनचास हो जाते हैं।

सारिय दर्पण में लिखा भी है :--

नानाभिनयसम्बन्धान्भावयन्ति रसान् यतः । तस्माद्भावा श्रमी प्रोक्ता स्थायि संचारि सात्विकाः॥ (तृतीय परिष्कृद, रसो० ३८१)

### ऋर्थ

न तो केवल प्रकृति (धातु) का ही प्रयोग किया जा सकता है। न केवल 'सुप्' 'तिक्' 'श्रच्' 'श्रण' 'क्यज्' श्रादि प्रत्ययों (affix) का ही। यहाँ पर इन दोनों की ही एक साथ एकता होती है। इन दोनों के लिये ही 'उपपद' का प्रयोग होता है।

समाप्ति का श्रंश:--

मूल

तदेतत्कामसर्वस्वं तदेतत्काज्यजीवितम्। य एष द्विप्रकारोपि रसः शृङ्कारसंज्ञकः॥

### श्चर्थ

यह कामकला का सर्वस्व, श्रौर काव्य का जीवनभूत (संभोग श्रौर वियोग रूप) दोनों प्रकार का रस 'श्रुंगार रस' कहाता है।

मूल

यथांश्रमालो पीतांशुः यथानिचहु ताशनः । तथाऽप्रतापो नृपतिरश्रङ्गारस्तथा पुमान्॥

#### ऋर्थ

जिस प्रकार पीली (मन्द) किरणों वाला सूर्य श्रीर विना ज्वाला वाली श्रमिन हेाती है उसी प्रकार बिना प्रताप वाला राजा श्रीर बिना श्रमार (रस) बाला पुरुष होता है।

# मूल

यथेष्दुना निशा भाति निशाभिश्च (यथोडुराट् )। (तथाङ्गनाभिः श्टङ्गारः ) श्टङ्गारेख तथाङ्गना ॥

## ऋर्थ

जिस प्रकार चन्द्रमा से रात्रो की शोभा होतो है, श्रौर रात से चन्द्रमा शोभा पाता है उसी प्रकार खियों से श्रङ्कार श्रौर श्रंगार से खियाँ शोभती हैं।

#### मुल

रसः श्रङ्कार एवैकः भावा रत्यादया मताः । प्रकर्षगामिनोऽपीह प्रेमग्लानि श्रमादिवत् ॥

# ऋर्थ

रस तो एक शृंगार ही है। 'रित' श्रादि उसके भाव हैं। ये भाव वृद्धि को प्राप्त होने वाले होने पर भी प्रेम, ग्लानि, श्रीर श्रम-के समान ही हैं।

इस प्रन्थ के श्रन्त में भी 'इति निगदितभङ्गचानङ्गसर्वस्वमेतत्' श्रौर 'यावन्मूर्ध्नि हिमां गुकन्दलवित स्वर्वाहिनी धूर्जटेः' ये दो श्रोक लिखे हैं। इन्हें हम पहले साहित्य विषयक 'सरस्वती करठाभरण' के उल्लेख में उद्धृत कर चुके हैं।

#### मूल

इति श्रीमहाराजाधिराज श्रीभाजदेवावरचिते श्रङ्कारप्रकाशे संभागावस्था प्रकाशो नाम षट्त्रिंशः प्रकाशस्समातिमगमत्।

#### ऋर्थ.

यहाँ पर महाराजाधिराज श्रीभोजदेव के बनाए शृङ्कार प्रकाश में 'संभोगावस्था प्रकाश' नाम का ३६ वाँ प्रकाश समाप्त हुन्या।

# चाणक्य राजनीतिशास्त्रम् '

यह राजा भोज का बनाया नीतिशास्त्र का प्रनथ है। प्रारम्भ का श्रंश:—

मूल

पकदन्तं त्रिनयनं ज्वालानलसमप्रभम् । गणाभ्यत्तं गजमुखं प्रणमामि विनायकम् ॥१॥

# अर्थ

एक दाँत श्रीर तीन नेत्र वाले, तथा श्राग्न की ज्वाला के समान तेजस्वी, गणों के स्वामी, गज के से मुखवाले, गणेश को नमस्कार करता हूँ।

मूल

प्रणम्य शिरसा विष्णुं त्रैलोक्याधिपतिं प्रभुम् । नानाशास्त्रोद्दधृतं वक्ष्ये राजनीतिसमुख्यम्॥२॥

ऋथं

तीनों **लोकों के** स्वामी, सर्व शिक्तमान, विष्णु को प्रणाम करके श्रनेक शास्त्रों से लेकर 'राजनीति समुच्चय' कहा जाता है। समाप्ति का श्रंश:—

मृल

शीतभीतश्च विप्रश्च रणभीतश्च क्तियः। धनाढ्यो दानभीतर्च त्रयी खर्ग न गच्छति॥१६३॥

अर्थ

सरदी से डरने वाला ब्राह्मण, युद्ध से डरनेवाला चित्रय, श्रीर दान से डरने वाला धनी, ये तीनों स्वर्ग में नहीं जाते।

<sup>१</sup> यह ब्रन्थ छप चुका ।

मूल

चाणक्यमाणिक्यमिदं करुठे विभ्रति ये बुधाः । प्रहितं भाजराजेन भुवि किं प्राप्यते न तैः ॥१६४॥

#### ऋर्थ

जो बुद्धिमान् पुरुष भोजराज का भेजा (दिया) हुआ चार्णक्य सम्बन्धी यह रत्न करठ में धारण (याद) कर लेते हैं, उनके लिये पृथ्वी पर कोई चीज अप्राप्य नहीं रह जाती है।

# चारुचर्या ै

यह राजा भोज का बनाया 'नित्यकर्भ' सम्बन्धो प्रन्थ है। प्रनथ के प्रारम्भ का श्रांश:—

मूल

सुनीतिशास्त्रसद्वैद्यधर्मशास्त्रानुसारतः । विरच्यते चारुचर्या भेाजभूपेन धीमता ॥

# ऋथं

बुद्धिमान् राजा भोज, नीति शास्त्रों, श्रेष्ठ वैद्यों, श्रीर धर्म-शास्त्रों के मतानुसार, (इस) 'चारुचर्या' नामक प्रन्थ की रचना करता है।

#### मूल

| श्रथ शौचविधिः, दन्तधावनं च'''  |
|--------------------------------|
| ब्राह्मे मुहूर्ते उत्तिष्ठेत्। |
| 🎹 कृतशौचावधिस्ततः ॥            |
| प्रातरुत्थाय विधिनाः           |
| ••• •• श्रुत ऊर्ध्व कमेण तु॥   |

१ महामहोपाच्याय कुप्पुस्वामी शास्त्री द्वारा सम्पादित, गवर्नमेंट भ्रोरियंटक मैन्युस्किप्ट लाइबेरी, मद्रास, की संस्कृत पुस्तकों की सूची, भा० २१, ए० ८१३७-३८।

#### श्रर्थ

| श्रव शौच विधि, श्रौर दतौन करने का तरीका बतलाते ।            | į |
|-------------------------------------------------------------|---|
| प्रातः काल जल्दी उठकर · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | • |
| · · · · · ः श्रौर तत्र शौच श्रादि से निवृत्त होकर।          | I |
| बाक़ायदा सुबह उठकर                                          |   |
| ःःःः इसकेःबाद् क्रम से।                                     | Ì |
| मूल                                                         |   |

श्रायुर्बलं यशोवर्चः प्रजाः पशुवस्नि च । ब्रह्मप्रक्षां च मेघां च त्वं नो देहि वनस्पते ॥

#### ऋथं

हे वनस्पति ! तू हमें श्रायु, शिक, यश, तेज, सन्तित, पशु, धन, ज्ञान, श्रीर स्मरण शिक दे। (यह दतौन तोड़ने के पहले पढ़ने के लिये कहा गया है।)

समाप्ति का अंश:--

#### मूल

शुश्रूषणं गुरुस्त्रीणां तपस्तीर्थेषु मज्जनम्। विद्यायाः सेवनं चैव सततं साधु सङ्गमः॥ दीनान्धरूपणानां च भ्रातृणां चैव पोषणम्। कारयेत्सततं भक्त्या कीर्तिलक्ष्मीविवृद्धये॥ दिताय राजपुत्राणां रचिता भाजभूभृता।

#### ऋथं

श्रपने यश श्रीर सम्पत्ति की वृद्धि के लिये हमेशा गुरुश्रों श्रीर स्त्रियों (श्रथवा गुरु की स्त्रियों ) की सेत्रा, तपश्चर्या, तीश्रों का स्नान, विद्या का श्रध्ययन, सत्पुरुषों का संग, गरीबों, श्रंघों, श्रसहायों की श्रीर रिश्तेदारों की सहायता करनी (करवाते रहना) चाहिए।

#### राजा भाज

राजा भोज ने (यह 'चारुचर्या') राजपुत्रों के कल्याण के लिये बनाई है।

# मूल

स्नानानुलेपनहिमानिलखएडकादैः शीताम्बुदुग्धद्धियूषरसाः प्रसन्नः । सेवेत चानुशमनं विरती रतस्य तस्यैवमाशु वपुषः पुनरेति धाम ॥

#### ऋर्थ

जो पुरुष स्नान के करने, इत्र, तेल, आदि के लगाने, शीतल पवन, तथा मधुर भोजन के सेवन से, प्रसन्नचित्त होकर काम-क्रीड़ा के बाद शान्ति देने वाला ठंडा जल, दूध, दही, यखनी (अथवा औषधि विशेष का काढ़ा) पीता है उसका शारीरिक बल शोध ही लीट आता है।

### मूत

हिताय राजपुत्राणां सञ्जनानां तथैन च । चारुचर्यमिदं श्रेष्ठं रचितं भाजभूभुजा ॥

#### अर्थ

राजा भोजाने इस प्रन्था को राजकुमारों और सत्पुरुषों के फायदे के लिये बनाया है।

#### मूल

इति श्रीमहाराजाधिराजभाजवेवविरचिता चारुचर्या समाप्ता ।

#### ऋर्थ

यहाँ पर श्री महाराजाधिराज भोजदेव का बनाया 'चारुचर्या' नामक प्रन्थ समाप्त हुश्रा।

# विविधविद्या-विचारचतुरा<sup>9</sup>

प्रारम्भ का श्रंश:--

मूल

सर्वकामावाप्तये शान्तिकपौष्टिकान्युच्यन्ते । तत्र नवग्रहमख-स्त्रिविधः । श्रयुतहोमो लत्तहोमः काेटिहोमश्च ।

ऋर्थ

सब कामनाओं की प्राप्ति के लिये शान्ति और पुष्टि करनेवाले कर्म कहे जाते हैं। उनमें नवप्रहों का होम तीन तरह का होता है। दस हजार श्राहुतियों का, एक लाख श्राहुतियों श्रौर एक करोड़ श्राहुतियों का।

समाप्तिका अंश:--

मृल

वाजपेयातिरात्राभ्यां हेमम्तशिशिरे स्थितम् ॥ स्रश्वमेघसमं प्राहुर्वसम्ते चैव यत् स्थितम् । प्रीष्मे च संस्थितं तोयं राजसूयादु विशिष्यते ॥

- श्रर्थ

हेमन्त (मॅगसिर श्रौर पौष) में रहा हुआ जल वाजपेय यह से, शिशिर (माध श्रौर फाल्गुन) में रहा हुआ त्रिरात्र यह से, वसन्त (चैश्र श्रौर वैशाख) में रहा हुआ अश्वमेध सं, श्रौर ग्रीष्म (ज्येष्ठ श्रौर श्राषाद) में रहा हुआ राजसूय से भी श्रिधिक (फल देनेवाला) होता है।

<sup>े</sup> नेपाल दरबार के पुस्तकालय की, महामहोपाध्याय हरप्रसाद काली हारा सम्पादित सूची ( १६०१ ) ए० ६१।

#### मृत

पतन्महाराज<sup>9</sup> ! विशेषधर्मान् करोति ये। धर्मपरः सुबुद्धिः । स याति रुद्रालयमाशु पूतः कल्पाननेकान् दिवि मोदते च ॥ श्रनेन लोकान् समहस्तपादान् भुक्त्वा परार्क्कयमङ्गनाभिः । सहैव विष्णोः परमं पदं यत् प्राप्नोति तद्योगवलेन भूयः ॥

# ऋर्थ

हे महाराज ! जो श्रच्छी व श्रौर धर्मात्मा पुरुष इस तरह स्नास धर्मी को करता है वह शीघ्र ही पवित्र होकर शिवलोक के। प्राप्त होता है श्रौर श्रनेक कल्पों तक स्वर्ग में सुख भोगता है।

इससे दो शंख वर्षीं तक क्षियों के साथ दुनिया में श्रानन्द भोग-कर साथ ही उस योग के बल से विष्णु के श्रेष्ठ लोक की प्राप्त करता है।

#### मूल

इति श्रीमद्भाजदेवविरिवतायां विविधविद्याविचारचतुरा-भिधानायां नवग्रहमखतुजापुरुवादिमहादानादिकर्मपद्धतौ तडागवापी-कूपप्रतिष्ठााविधः।

<sup>9</sup> यहाँ पर यदि 'महाराजविशेषधर्मान्' की समस्त पद माना जाय तो इसका अर्थ 'महाराज के विशेष धर्मी' की' होगा और यदि महाराज की सम्बोधन मानें तो कहना होगा कि यह पुस्तक किसी अन्य विद्वान् ने भोज के नाम से जिस्ती थी।

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup> 'समहस्तपादान्' इसका अर्थ २ हाथों और २ पैरों की] संक्या के अनुसार ४ हा सकता है। यदि इसे लोकान् का विशेषण करें तो इसका नात्पर्य ४ स्नोकों से होगा। परन्तु संस्कृत साहित्य में लोक ३ या १४ माने गये हैं। इसलिये इस पद का अर्थ समकने में हम असमर्थ हैं।

#### श्चर्थ

यहाँ पर श्रीमद्भोजदेव की बनाई 'विविधविद्या-विचारचतुरा' नाम की, नवग्रह, तुला पुरुष, आदि बड़े दानों के करने की विधि का बतलाने वाली, पुस्तक में तालाव, बावली, श्रौर कूँ श्रा तैयार करने की विधि समाप्त हुई।

# सिद्धान्तसारपद्धतिः '

मल

गद्यपद्य मय । श्लोक संख्या १३८४ ।

प्रारम्भ का अंश:---

| ~                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------|
| यमासाद्य निवर्तन्ते विकल्पाः सुखदुःखयोः।                           |
| 1                                                                  |
| विधि तथा                                                           |
| पवित्रारेाहणश्चैव प्रतिष्ठा६च····· ॥                               |
| श्रर्थ                                                             |
| जिसके। पाकर सुख दु:ख के विचार दूर हो जाते हैं।                     |
| तथा तरीका                                                          |
| पुनोत स्रारोहरा स्रार स्थापन ः ः ः ः ः ः ः ः ः ः ः ः ः ः ः ः ः ः ः |
| समाप्ति का श्रंश :—                                                |

मृल

सेषा क्रमेण नित्यादिकर्म्मस्मरणपद्धतिः। भवाब्धिमुत्तितीर्ष्णां " " नौरिव निर्मिता ॥

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> नेपाल दरबार के पुस्तकालय की, महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ह्रारा सम्पादित, सूची (१६०४) पृ० १३०-३१।

#### श्रर्थ

यह नित्य कर्मीं के (याद) करने को नियमानुसार (विधि) पद्धति (मैंने), संसारक्ष्पी समुद्र के। पार करने की इच्छा वालों के लिये नाव की तरह, बनाई है।

मूल

यद्विप्रकीर्णः स्फुटार्थं नित्यादिकम्मं स्थानित्यादिकम्मं तित्यादिकम्मं तित्यादिक्यमं । तत् संगतश्च लघुवाप्यपरिस्फुटञ्ज श्रीभे।जदेवजगतीपतिनाभ्यधायि॥

#### અર્થ

### मूल

इति महाराजाधिराज श्रीभाजदेवविरचितायां सिद्धान्तसार-पद्धतौ जीणोद्धारविधिः समाप्तः।

### ऋर्थ

यहाँ पर महाराजाधिराज श्रीभोजदेव की बनाई सिद्धान्तसार पद्धति में जीर्गोद्धार विधि समाप्त हुई।

इस पुस्तक में श्रमेक विधियाँ दी गई हैं। जैसे :--

सूर्यपूजा-विधि, नित्यकर्म-विधि, मुद्रालच्छा-विधि, प्रायश्चित्त-विधि, दीचा-विधि, साधकाभिषेक-विधि, श्राचार्याभिषेक-विधि, पादप्रतिष्ठा-विधि, लिङ्गप्रतिष्ठा-विधि, द्वारप्रतिष्ठा-विधि, हृत्प्रतिष्ठा-विधि, ध्वजप्रतिष्ठा-विधि, जीर्णोद्धार-विधि।

# समराङ्गण सूत्रधारः '

विषय—शिल्प । श्रध्याय ८३, श्रौर श्लोक संख्या करीब ७०००। प्रारम्भका 'श:—

मूल

देवः स पातु भुवनत्रयसूत्रधार-स्त्वां बालचन्द्रकलिकाङ्कितजूटकेाटिः । पतत्समग्रमपि कारणमन्तरेण कात्स्न्यांदसुत्रितमसूत्र्यत येन विश्वम् ॥१॥

## ऋर्थ

तीनों लोकों के। बनानेवाला वह कारीगर (Engineer), जिस की जटा चन्द्रमा की कला से शाभित है और जिसने यह सारा जगत् बरौर कारण और नक़शे के ही पूरी तौर से बना डाला है, तुम्हारी रज्ञा करे।

मूल

देशः पुरं निवासश्च सभा वेश्मासनानि च । यद्यदीदृशमन्यच तत्तच्छ्रेयस्करं मतम् ॥४॥

देश, नगर, घर, सभा, मकान, श्रासन श्रौर ऐसे ही श्रन्य ( शुभ-लत्तरण वाली ) वस्तुऐं कल्याण करनेवाली मानी गई हैं।

मुल

वास्तुशास्त्राद्वते तस्य न स्याह्मक्षणनिश्चयः। तस्माह्मोकस्य कृपया शास्त्रमेतदुदीर्यते ॥५॥

<sup>9</sup> यह प्रम्थ गायकवाद घोरिययटल सीरीज़, बढ़ादा, से दो भागों में प्रकाशित किया गया है।

### ऋर्थ

वास्तु (गृह निर्माण श्रथवा शिल्प) शास्त्र के बिना उन (पहले लिखी चीजो) के लच्चण का निर्णय नहीं हो सकता। इसीलिये लोगों पर कृपा करके यह शास्त्र कहा जाता है।

इस प्रनथ के 'महदादि सर्गाध्याय' नामक चौथे श्रध्याय में पौराणिक ढंग पर सृष्टि की उत्ति श्रौर 'भुवन केाशाध्याय' नामक पाँचने श्रध्याय में भूगोल लिखा गया है। वहाँ पर पृथ्वी की परिधि (Circumference) के विषय में लिखा है:—

#### मूल

मेदिन्याः परिधिस्तावद्योजनैः परिकीतितः । द्वात्रिंशत्केाटयः षष्ठिर्जनाणिपरिधिः न्नितेः ॥३॥

# श्रर्थ

पृथ्वी की परिवियोजनों में कही है। इसकी परिधि ३२ करोड़, ६० लाख योजन <sup>9</sup> की है।

'सहदेवाविकार' नामक छठे श्रध्याय में लिखा है कि सत्ययुग में देवता श्रीर मनुष्य (तथा श्रियाँ श्रीर पुरुष) एक साथ बिना घरों के ही रहा करते थे। उस समय:—

#### मूल

एकोऽग्रजनमा वर्णोऽस्मिन् वेदो ऽभूदेक एव च। ऋतुर्वसन्त एवै मः कुषुमायुधवान्धवः ॥१२॥

#### श्रर्थ

उस समय (पृथ्वी पर) श्रकेला ब्राह्मणवर्ण, एक वेद श्रीर कःमोव के। उत्तेजन देनेवाला, एक वसन्त ऋतु ही था।

<sup>9</sup> योजन ४ कीय का हंता है। इस हिसाब से पृथ्वी की परिधि ९ भरव, ३० करोड़, ४० खास्र केस की होगी। परन्तु कुछ काल बाद मनुष्यों द्वारा होने वाले अपने निरादर केंग देखकर देवता लोग स्वर्ग की चले गए और जाते हुए 'कल्पवृत्त' की भी अपने साथ ले गए। इससे पृथ्वी निवासी लोगों के खाने का सहारा जाता रहा। इसी अवसर पर पृथ्वी से 'पर्पटक' (एक श्रौषधि विशेष) की उत्पत्ति हुई। यह देख कुछ दिन लोगों ने उसी से उदर-पूरणा की। परन्तु थोड़े ही समय में वह भी नष्ट हो गया। इसके बाद बग़ैर बोये चावलों की उत्पत्ति हुई। यह खाने में बहुत ही स्वादवाले प्रतीत हुए। इसीसे लोग इनके नष्ट होने से बचाने के लिये इनका संप्रह और इनके खेत तैयार करने लगे। इससे उनके चित्त में लोभ, क्रोध और ईच्या ने तथा कामदंव ने अपना प्रभाव दिखलाया। वे खेतों और खियों के लिये आपस में लड़ने लगे। धीरे धीरे उन्होंने कल्पवृत्त के आकार पर अपने रहने के लिये अलग अलग घर आदि भी बनाने शुरू कर दिए।

'वर्णाश्रम प्रविभाग' नामक सातवें श्रध्याय में लिखा है कि इसके बाद उनमें श्रमन चैन बनाए रखने के लिथे ब्रह्मा ने उनका पहला राजा पृथु के बनाया। इसी पृथु ने ४ वर्णीं श्रीर ४ श्राश्रमों की स्थापना की; जैसा कि श्रागे दिए श्लोकों से प्रकट होता है:—

#### मूल

ततः सचतुरो वर्णनाश्रमांश्च व्यभाजयत् । तेषु ये देवनिरताः स्वाचाराः संयतेन्द्रयाः ॥६॥ सूरयश्चावदाताश्च ब्राह्मणास्तेऽभवंस्तदा । यजनाध्ययनेदानं याजनाध्यापनार्थिताः ॥१०॥ धर्मस्तेषां विमुच्यान्त्यां स्त्री तुल्याः स्व वैश्ययोः ।

### श्रर्थ

इसके बाद पृथु ने चार वर्ण श्रीर चार श्राश्रम बनाए। उस समय लागों में से जो देवताश्रों में भिक्त रखनेवाले. श्रच्छे श्राचरणवाले, इन्द्रियों का दमन करनेवाले, विद्वान् श्रीर गुणी, थे वे ब्राह्मण हो गए। इनका काम—यज्ञ करना, पढ़ना, दान देना, यज्ञ करवाना, पढ़ाना श्रीर दान लेना हुआ। इनको शूद्रवर्ण को छोड़कर चत्रिय श्रीर वैश्य वर्ण में विवाह करने का श्रिष्ठकार भी दिया गया।

मूल

येतु शूरा महोत्साहाः शरण्या रक्तण्वमाः ॥११॥ दृढव्यायत देहाश्च क्तियास्त इहाभवन् । विक्रमो लोकसंरक्ता विभागो व्यवसायिता ॥१२॥ पतेषामयमप्युको धर्मः शुभफलोदयः।

श्रथ

जो बहादुर, उत्साही, शरण देने श्रौर रक्षा करने में समर्थ, मजबूत श्रौर लंबे शरोरवाले थे, वे इस संसार में चित्रय हुए। उनका काम ब्राह्मणों के लिये बतलाए कामों के श्रलावा बहादुरी, लोगों की रक्षा, उनके नियमों (हिस्सें श्रादि) का प्रबन्ध, श्रौर उद्योग करना हुश्रा।

> निसर्गाक्षेपुणं येषां रितर्वित्तार्जनं प्रति ॥१३॥ श्रद्धादाक्ष्यदयावत्ता वैश्यांस्तानकरोदसौ ।

चिकित्सा कृषिवाणिज्ये स्थापत्यं पशुपोषणम् ॥१४॥ वैश्यस्य कथितो धर्मस्तद्वत् कर्म च तैजसम् ।

ऋर्थ

जो स्वभाव से ही चतुर थे श्रीर धन कमाने की लालसा रखते थे, तथा विश्वास, फुर्ती, श्रीर द्यावाले थे, उनको उसने वैश्य बनाया। इनका काम इलाज, खेती, व्यापार, कारीगरी, पशुपालन श्रीर धातु की चीजें बनाना रक्खा।

<sup>9 &#</sup>x27;कर्म च तैजसम्' का अर्थ (चित्रयों का सा ) बहादुरी का काम भी हो सकता है।

मूल

नातिमानभृतो नाति श्रुचयः पिश्रुनाश्च ये ॥१५॥ ते शृद्धजातयो जाता नाति धर्मरताश्च ये। कलारम्भोपजीवित्वं शिल्पिता पश्चपोषणम् ॥१६॥ वर्णत्रितयशुश्रूषा धर्मस्तेषामुदाहृतः।

# ऋर्थ

श्चपनी इज्जतका खयाल न रखनेवाले, पूरी तौर से पवित्र न रहने वाले, चुगलखोर श्रौर धर्म की तरफ से वे परवाह लोग, शूद्र जातियों में रक्खे गए। करतब दिखला कर श्रौर मुख से खास तौर की श्रावाजें निकाल कर पेट पालना, कारीगरी, पशुपालन श्रौर ब्राह्मण, चत्रिय, तथा वैश्य इन तीनों वर्णों की सेवा करना, उनका काम रक्खा।

इससे ज्ञात होता है कि राजा भोज के मतानुसार यह चातुर्वर्ण्य का विभाग जन्म से न होकर गुण, कर्म, श्रीर स्वभाव से ही हुश्रा था।

श्रमले घ्रध्याय में भूमि की परीचा के तरीके बतलाकर फिर नगर, प्रासाद, श्रादि के निर्माण की विधियाँ बतलाई हैं।

इकतीसवें 'यन्त्र विधानाध्याय' में श्रानेक तरह के यंत्रों (मशीनों) के बनाने के उसूल मात्र दिए हैं। वहीं पर प्रारम्भ में यन्त्र की परिभाषा इस प्रकार लिखी हैं:—

### मूल

यद्गच्छाया वृत्तानि भूतानि स्वेन प्रवर्त्मना । नियम्यास्मिन् नयति यत् तदु यन्त्रमिति कीर्तितम् ॥३॥

# श्चर्थ

अपनी इच्छा से अपने रास्ते पर चलते हुए भूतों (पृथ्वी, जल, आदि तत्वों) के जिसके द्वारा नियम में बाँघकर अपनी इच्छानुसार चलाया जाय उसे यन्त्र (मशीन) कहते हैं। श्रागे यंत्र के मुख्य साधनों के विषय में लिखा है:— मूल

तस्य बीजं चतुर्धास्यात् क्तितिरापोऽनलोऽनिलः । श्राश्रयत्वेन चैतेषांवियद् प्युपयुज्यते ॥५॥ भिन्नः सूतश्चर्यक्कस्ते च सम्यङ् न जानते । प्रकृत्या पार्थिवः सूतस्त्रयी तत्र किया भवेत् ॥६॥

# ऋर्थ

उस यन्त्र के लिये पृथ्वी, जल, वायु श्रीर श्रम्नि, इन ४ चीजों की खास जरूरत है। इन चारों तत्वों का श्राश्रय होने से ही श्राकाश की भी उसमें श्रावश्यकता होती है। जिन लोगों ने पारे के। इन तत्वों से भिन्न कहा है वे ठीक तौर से नहीं समके हैं। वास्तव में पारा पृथ्वी का ही भाग है श्रीर जल, वायु श्रीर तेज, के कारण ही उसमें शिक उत्पन्न होती है।

उसी अध्याय में लिखा है:—

मूल

एतत्स्वबुद्दभ्यैवास्माभिः समग्रमि कल्पितम् ॥८३॥ श्रग्रतश्च पुनव्रूमः कथितं यत्पुरातनैः।

**%** 

**%**3

बीजं चतुर्विधमिह प्रवद्नित यंत्रे-ष्वम्भोग्निभूमि पवनैनिहितैर्यथावत्।

श्चर्थ

यह सब हमने अपनी बुद्धि से ही सोचा है। आगे हम अपने से पहले के लोगों का कहा बतलाते हैं।

यन्त्र में जल, श्राग्नि, पृथ्वी, श्रीर पवन, इन चारों का, ठीक तौर से, यथास्थान रखना ही उसके ४ तरीके हैं। इसके बाद यन्त्रों के भेद गिनाए हैं :--

मूल

स्वयं वाहकमेकंस्यात्सकृत्येर्यं तथा परम्। श्रम्यदम्तरितं वाह्यं वाह्य मन्यस्वदृरतः ॥१०॥ स्वयं वाह्यमिहोत्कृष्टं हीनं स्यादितरत्रयम्।

# श्रथ

पहला अपने आप चलने वाला, दूसरा एक बार चलाने देने से चलने वाला, तीसरा दूर से गुप्त शिक्त द्वारा चलाया जानेवाला, और चौथा पास खड़े होकर चलाया जानेवाला। इनमें अपने आप चलने वाला यन्त्र अन्य तीनों यन्त्रों से श्रेष्ठ है।

श्रागे यन्त्र की गति के विषय में लिखा है :--

मूल

पका स्वीया गतिश्चित्रं वाह्येन्या वाह्यकाश्चिता।
श्ररघट्टाश्चिते कीटे द्रश्यते द्वयमप्यदः ॥१३॥
इत्थं गतिद्वयवशाद् वैचित्र्यं कल्पयेत्स्वयम्।
श्रलक्तता विचित्रत्वं यस्माचन्त्रेषु शस्यते ॥१४॥

# ऋर्थ

एक तो यन्त्र की श्रापनी गित होती है, श्रीर दूसरी उसके जिरये से उत्पन्न हुई उस वस्तु की जिसमें वह यन्त्र लगा रहता है। चलते हुए रहट पर स्थित कीड़े में दोनों गितयाँ दिखाई देती हैं।

इस प्रकार दो गितयों के होने से यन्त्र बनानेवाला उनमें अनेक विचित्रताएँ पैदा कर सकता है। यन्त्रों में कारण (मशीन) का छिपा रहना, श्रौर विचित्रता ही प्रशंसा का कारण है। आगे यन्त्र बनाने के स्थूल नियमों के विषय में लिखा है:-

#### मुल

ं भार गोलक पीडनम् ॥२५॥
लम्बनं लम्बकारे च चक्राणि विविधान्यपि ।
श्रयस्ताम्नं च तारं च त्रपुसंवित्यमर्दने ॥२६॥
काष्ठं च चर्म वस्त्रं च स्ववीजेषु प्रयुज्यते ।

# ऋर्थ

''भारी गोले के दबाव का, लटकने वाले यंत्र में लटकन (Pendulum) का, अनेक तरह के चकों (पहियों) का, लाहे, ताँबे, चाँदो, और सीसे, का तथा लकड़ी, चमड़े श्रीर कपड़े का प्रयोग उचित रूप से तत्वों के साथ किया जाता है।

श्रागे यन्त्रों के द्वारा बनी हुई वस्तुश्रों का उल्लेख करते हुए लिखा है:—

### मृल

यन्त्रेण किल्पतो हस्ती नद्द्गच्छुन्प्रतीयते।
शुकाद्याः पित्तणः क्रुप्तास्तालस्यानुगमान्मुद्दुः॥७३॥
जनस्य विस्मयकृतो नृत्यन्ति च पठन्ति च।
पुत्रिका वा गजेन्द्रो वा तुरगो मर्कटोऽपि वा ॥७४॥
वलनैर्वर्तनैर्नृत्यंस्तालेन हरते मनः।

#### ऋर्थ

यंत्र लगा हुआ हाथी चिंघाड़ता हुआ और चलता हुआ प्रतीत होता है। इसी प्रकार के तोते, आदि पत्ती भी ताल पर नाच और बोल कर देखनेवालों के। आश्चर्य में डालते हैं; तथा पुतली, हाथी, घोड़ा अथवा बन्दर अपने अङ्गों का संचालन कर लोगों को खुश कर देते हैं। श्रागे विमान बनाने के दो तरीके लिखे हैं :--

मूल

लघुदारुमयं महाविहङ्गं द्रढसुश्लिष्टतनुं विधाय तस्य। उदरे रसयन्त्रमादधीत ज्वलनाधारमधोस्य चाग्निपूर्णम् ॥६५॥ तत्रारुढः पुरुषस्तस्य पत्न-व्रन्द्रोचलप्रोजिभतेनानलेन सुप्तस्यान्तः पारदस्यास्य शक्त्या चित्रं कुर्वत्रम्बरे याति दूरम् ॥६६॥ इत्थमेवसुरमन्दिरतुल्यं सञ्चलत्यलघुदारुविमानम् श्रादधीत विधिना चतुरान्त-स्तस्य पारव्भृतान् दूढ्कुम्भान् ॥६७॥ श्रयः कपालाहितमन्दवह्नि-प्रतप्ततःकुम्भभुवागुणेन व्योच्चोभगित्याभरणत्वमेति । सन्तप्तगर्जद्रसराजशक्या ॥६=॥

# ऋर्थ

हलकी लकड़ी का बड़ा सा पत्ती बनाकर उसके पेट में पारे का यन्त्र लगावे और उसके नीचे अग्नि का पात्र रक्खे। परन्तु पत्ती के शरीर के जोड़ पूरी तौर से बन्द और मजबूत बनाने चाहिए। उस पर बैठा हुआ पुरुष, पत्ती के परों के हिलने से तेज हुई आँच की गरमी द्वारा उड़नेवाले पारे की शक्ति के कारण आकाश में दूर तक जा सकता है। इसी तरह लकड़ी का देव-मन्दिर की तरह का बनाया हुआ बड़ा बिमान भी आकाश में उड़ सकता है। चतुर पुरुष उस विमान के भीतर पारे से भरे मजबूत घड़े कायदे से रखकर उनके नीचे लगाए हुए लोहे के कूँडे में की आग से उनको धीरे धीरे गरम करे। ऐसा करने से वह बिमान घीर गर्जन करता हुआ आसमान में उड़ने लगता है।

परन्तु उक्त पुस्तक में इन यंत्रों की पूरी रचना नहीं लिखी गई है। उसके वाबत प्रन्थकार ने लिखा है:—

### मूल

थम्त्राणां घटना नोका गुप्त्यर्थं नाम्नतावशात् ॥७६॥ तत्र हेतुरयं भ्रेयो व्यका नैते फलप्रदाः । कथिताम्यत्र बीजानि : : : ॥ ॥ ॥ ॥

### श्रथं

यंत्रों के बनाने की पूरी विधि की जानकारी होने पर भी उसे गुप्त रखने के लिये ही इस पुस्तक में नहीं लिखा है। इसका कारण इस विषय का हमारा श्रज्ञान नहीं है।

सर्वसाधारण के इन यंत्रों की विधि की जान लेने से इनका महत्व नष्ट हो जाता। इसी से यहाँ पर इनके बीज (उसूल) ही बतलाए हैं।

समम में नहीं श्राता कि एक तो जब पारा जल से १३ ६ गुना भारी होता है, श्रीर उसके भाप बनने में भी जलके भाप बनने से कहीं श्रिधिक ताप की श्रावश्यकता होती है, तब भोजदेव ने वायुयानों श्रादि में जल की भाप के उपयोग की छोड़कर पारे की भाप का उपयोग क्यों लिखा है ?

दूसरा पारे से भरे लोहे के घड़े फूलकर अपने नीचे की हवा से हलके तो हो नहीं सकते। ऐसी हालत में जब तक यंत्र के भीतर की शिक्त का बाहर की शिक्त से संवर्ष न हो तब तक वह निरर्थक ही रहेगी। इसिलये जब तक घड़ों में भरे हुए पारे की भाप अपने स्थान से बाहर निकलकर आसपास की विपरीत शिक्त से टक्कर नहीं ले. तब तक वह यन्त्र का संचालन नहीं कर सकती। सम्भव है इसी लिये भोजदेव ने 'श्रादधीत विधिना चतुरोन्तः' (ऋो० ९७) में 'विधिना' शब्द का प्रयोग किया है।

आगे यंत्रों के बनाने में कारीगर के लिये इतनी बातें आवश्यक बतलाई हैं:-

मूल पारम्पर्य कौशलं सेापदेशं शास्त्राभ्यासे। वास्तुकर्मोद्यमे।घीः। सामग्रीयं निर्मला यस्य सेाऽस्मि— श्चित्राएयेवं वेत्ति यम्त्राणि कर्तुम् ॥=७॥ श्चर्थ

खानदानी पेशा, उपदेश (तालीम) से आई हुई चतुरता, यंत्र निर्माण पर लिखी गई किताबों का पढ़ना, कारीगरी के काम का शौक़, श्रौर श्रक़ल, जिसमें ये बातें हों वही श्रनेक तरह के यंत्र बना सकता है।

श्रागे श्रौर भी श्रानेक तरह के यंत्रों के बनाने की विधियाँ दी हैं। उनमें से कुछ यहाँ पर उद्धृत करते हैं:—

मूल

वृत्तसन्धितमथायसयन्त्रं तदुविघाय रसपूरितमन्तः । उद्यदेशविनिधापिततप्तं सिंहनादमुरजं<sup>२</sup> विद्घाति ॥१६॥

ऋर्थ

पारे से भरा लोहे का गोल श्रीर मजबूत जोड़ों वाला यंत्र बना-

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> 'विधिना---तरकीव से' जो तरकीव यहाँ पर गुप्त रक्खी गई है।

२ मुरज एक प्रकार के ढोज की कहते हैं। यहाँ पर 'सिंहनादमुरजं' के प्रयोग का मतलब स्पष्ट नहीं होता।

कर श्रीर उसे ऊंची जगह रख कर गरम करने से सिंह की गर्जना के समान शब्द करने लगता है।

मृल

द्वग्मीवातलहस्तप्रकोष्ठ बाह्यस्तरााखादि सच्छिद्रं वपुरिक्षलं तत्सिन्धिषु खएडशो घटयेत् ॥१०१॥ शिलष्ठं कीलकविधिना दारुमयं सृष्टचर्मणा गुप्तम् । पुंसोथवा युवत्या रूपं इत्वातिरमणीयम् ॥१०२॥ रम्भगतैः प्रत्यक्षं विधिना नाराचसक्षतैः सृष्टेः । ग्रीवाचलनप्रसरणविकुञ्चनादीनि विद्धाति ॥१०३॥

अर्थ

लकड़ी की, श्रादमी या श्रीरत की, सुन्दर रूपवाली, थोत मुति बनाकर, उसमें श्राँखों, गरदन, हाथों, पहुँचों, मुजाश्रों, जंघाश्रां, श्रंगु-लियों, श्रादि के दुकड़ों को जोड़ों की लगह कीलों से इस प्रकार जोड़ दें कि वे श्रासानी से घूम सकें। इसके बाद उन जोड़ों को तैयार किए हुए चमड़े से मँद दे। इन जोड़ों के छेदों की कमानियों में लगे तागों के सहारे यह पुतली गरदन हिला सकती है श्रथना श्रङ्गों का फैला या सिकोड़ सकती है। (इसी प्रकार श्रीर भी श्रनंक काम कर सकती है।)

मूलः

दारुजिमभस्वरूपं यत् सिललं।पात्रसंस्थितं पिवति । तन्माद्दात्म्यं निगदितमेतस्योद्धाय तुन्यस्य ॥११५॥ श्रर्थ

लकड़ी का हाथी बरतन का पानी पी जाता है। उच्छाय यंत्र के समान ही इस यंत्र में भी यह तारीक है।

इसे साइफ्रन (Cyphon) सिस्टम कहते हैं। यदि थोत हाथी बनाकर उसकी सुँद से पेशाब करने के स्थान तक आर्पार छेद करहें और

१ जल के। ऊपर खींचनेवाला यंत्र।

इसके बाद श्वनेक तरह के फटवारों का उल्लेख किया गया है। वहीं पर नलों के जोड़ों को मज़बूत करने की विधियाँ भी लिखी हैं:—

### मूल

तासासर्जरसदृषम्मेषविषाणोत्यसूर्णसंमिश्रम् । श्रतसीकरञ्जतैलप्रविगाढो वज्रलेपः स्यात् ॥१३१॥ दृढसंन्धिबन्धहेतोः स तत्र देयो द्विशः कदासिद् वा । शणवल्कलश्लेष्मातकसिक्थकतैलैः प्रलेपश्च ॥१३२॥

# ऋर्थ

लाख श्रौर साल वृत्तकं रस को पत्थर श्रौर मैंढे के सींग के चूर्ण में मिलाकर श्रलसी श्रौर करंज के तेल में गाढ़ा लेप बनाले । यह 'यञ्जलेप' हो जायगा।

जोड़ों की मजबूती के लिये इसके दो लेप तक लगाए जा सकते हैं। अथवा सन की छाल, लसौड़ा, मोम और तेल से उसपर लेप करे।

हाथी के पेट में पूरी तौर से जल भर कर उसकी सूँइ के। किसी पानी से भरे पात्र में हुवो दें तो उस पात्र में के पानी की सतह पर के हवा के दबाव के कारण वह सारा पानी हाथी की सूँइ में चढ़कर उसके पेशाब के स्थान से निकल जायगा।

मथुरा का वासुदेव प्याला भी इसी उस्ख पर बनाया जाता है। परन्तु पहले हाथी के पेट में इतना पानी भरा जाय कि वह उसकी सुँइ से खेकर पेशाब करने के स्थान तक अच्छी तरह से भर जाय, बीच में बिलकुल खाली स्थान न रहे। इसके बाद उसकी सुँइ के। पानी में डुवोते समय भी दोनों छिट्टों पर उँगली रखकर उसे पहले ही खाली न होने दिया जाय। इस प्रकार उसकी सुँइ के पानी में डुवने पर उस पात्र का सारा पानी सुँइ से होकर उसके मूत्र स्थान से निकल खायगा।

आगे के अध्यायों में गज-शाला, अश्व-शाला, अनेक तरह के महल, और मकान, आदि बनाने की विधियाँ कही गई हैं। इस प्रकार इस छपी हुई पुस्तक के पहले भाग में ५४ और दूसरे में २९ अध्याय हैं।

प्रनथ समाप्ति का श्रंश:--

मूल

उरोर्घयोगात् पार्श्वार्घयोगाच क्रमशः स्थितौ । पतौ विद्वान् विज्ञानीयादुरः पार्श्वार्धमण्डलौ ॥

ऋर्थ

आधी छाती श्रौर श्राधे पार्थें। से चिपका कर रक्खे हुए हाथों को 'उर:पार्श्वार्धमण्डल' जाने।

छपी हुई प्रति में यहीं पर पुस्तक समाप्त हो गई है। इसके बाद का प्रन्थ का कितना श्रंश छूट गया है यह कहना, जब तक पुस्तक की श्रन्य लिखित प्रति न मिले, तब तक श्रसम्भव है। परन्तु प्रत्येक श्रध्याय की समाप्ति पर मिलने वाली 'इति महाराजाधिराज श्रीभाजदेव विरचिते समराङ्गण सूत्र धारनाम्नि वास्तुशास्त्रे ...' इस श्रध्याय समाप्ति की सूचना के पुस्तकान्त में न होने से श्रनुमान होता है कि सम्भवत: श्रागे का कुछ न कुछ श्रंश तो श्रवश्य ही नष्ट हो गया है।

युक्ति कल्पतरुः 9

इसकी श्लोकसंख्या २०१६ है।

प्रारम्भ का श्रंश:-

मूल

विश्वसर्गविधौ वेघास्तत्पालयति ये। विभुः। तद्त्ययविधावीशस्तं वन्दे परमेश्वरम्॥

<sup>े</sup> बंगाल गवनेंमेंट द्वारा प्रकाशित, और राजेन्द्रलाल मिश्र द्वारा संपादित संस्कृत पुस्तकों की सूची, भा० २, ए० १४६।

### अर्थ

जो दुनिया को पैदा करते ब्रह्मा का, पालन करते समय विष्णु का, श्रीर नाश करते समय शिव का, रूप धारण करता है उस परब्रह्म परमेश्वर को नमस्कार है।

#### मूल

कं सानन्दमकुर्व्वाणः कं सानन्दं करोति यः। तं देववृन्दैराराध्यमनाराध्यमहं भजे॥

### ऋर्थ

( इस ऋोक के पूर्वार्ध में जवाब सवात का चमत्कार रक्खा गया है।) (प्रश्न) वह किसको दुखी करके किसको सुखी करता है ? ( उत्तर ) कंस को दुखी करके ब्रह्मा को सुखी करता है।

(इसके उत्तरार्ध में विरोधालंकार रक्खा गया है,) वह आराध्य होकर भी अनाराध्य है। (परन्तु इसका अर्थ इस प्रकार होगा कि) वह देवताओं से आराधना करने लायक है। परन्तु आदमी उसकी आराधना पूरी तौर सं नहीं कर सकते, ऐसे उस (कृष्ण) को मैं भजता हूँ।

### मृल

नमामि शास्त्रकर्तृणां चरणानि मुहुर्मुहुः। येषां वाचः पारयन्ति श्रवणेनैव सज्जनान्॥

#### ऋर्थ

उन शास्त्र-कर्तात्रों के चरणों को मैं बार वार नमस्कार करता हूँ जिनके वचन, सुनने मात्र से ही, भले आदिमियों को (भवसागर से) पार कर देते हैं।

#### मूल

नानामुनिनिबन्धानां सारमारुष्य यस्ततः। तजुते भोजनृपतियुं किकल्पतरुं मुदे॥

#### स्रथे

राजा भोज, अनेक मुनियों के रचे प्रन्थों के सार को लेकर बड़े यत्न से, इस युक्ति कल्पतरु को (अपनी या विद्वानों की) प्रसन्नता के लिये बनाता है।

समाप्ति का श्रंश:--

मूल

यानं यत् लघुभिर्वृ त्तेर्यु त्तयानं तदुच्यते । जन्तुभिः सलिले यानं जन्तुयानं प्रचत्तते ॥

ऋर्थ

हलके वृत्तों से जो सवारी बनाई जाती है उसे वृत्तयान कहते हैं। जीवां पर बैठकर पानी में चलने को जन्तुयान कहते हैं।

मृल

बाहुभ्यांवारि ' जन्येषु न निर्णयः।

अर्थ

दोनों हाथों से पानी ' ' उससे पैदा होनेवालों का निर्णय नहीं है।

मूल

इति युक्तिकल्पतरौ निष्पादयानोद्देशः।

ऋार्थ

यहाँ पर 'युक्तिकल्पतरु' में बिना पैर की सवारी का विषय समाप्त हुन्त्रा।

इस प्रन्थ में श्रमात्यादि-बल, यान, यात्रा, विमह, दूत-लच्चण, हैंध, द्रग्ड, मन्त्रि-नीति-युक्ति, इन्द्र-युक्ति, नगरी-युक्ति, वास्तु-युक्ति, राजगृह-युक्ति, गृह-युक्ति, श्रासन-युक्ति, छत्र-युक्ति, ध्वज-युक्ति, उपकरण-युक्ति, श्रासन-युक्ति, छत्र-युक्ति, ध्वज-युक्ति, उपकरण-युक्ति, श्रासन-युक्ति, विद्रुम-परीच्चा, प्रवाल-परीच्चा, मुक्ता-परीच्चा, वेदूर्य-परीच्चा, इन्द्रनील-परीच्चा, मरकत-परीच्चा, क्वितन-परीच्चा, भीष्ममणि-परीच्चा, क्विराख्य-परीच्चा, स्फटिक-परीच्चा, स्क्व-परीच्चा, गजादि-परीच्चा, श्रादि श्रनेक विषय दिए हैं।

# चम्पूरामायणम् 1

इस प्रनथ के पहले के पाँच काएड ती राजा भोज ने बनाए थे श्रीर छठा (युद्ध ) काएड लच्म एस्ट्रिस ने बनाया था।

मन्थ के प्रारम्भ का श्रंश:-

मूल

लक्ष्मीं तनोतु नितरामितरानपेत् —
मङ्घिद्वयं निगमशाखिशिखाप्रवालम् ।
हैरम्बमम्बुरुहडम्बरचौर्यनिघ्नं
विद्याद्रिभेदशतधारधुरंधरं नः ॥१॥

श्चर्थ

वेदरूपी युत्त की शिखा (उपनिषद्) के नये पत्ते के समान (वेदान्तवेद्य), कमल की कान्ति का अपहरण करने वाले, विद्ररूपी पर्वतों को नष्ट करने में वज्र समान, और किसी की अपेता न रखने वाले, गणपित के दोनों चरण हमारी लद्दमी की बृद्धि करें।

मूल

गद्यानुबन्धरसिमिश्चितपद्यस्ति—
र्द्वचाहि वाद्यकलया कलितेव गीतिः।
तस्माद्द्यातु कविमार्गज्जुषां सुखाय
चम्पूपबन्धरचनां रसना मदीया॥

### श्रर्थ

मेरी जिह्ना, किवयों के मार्ग को श्रङ्गीकार करने वालों के सुख के लिये, बाजे के साथ होने वाले गाने के समान गद्य के रस से मिली हुई श्रीर सुन्दर पद्यों के कथन से सुशोभित, 'चम्पूरामायण' की रचना को धारण (तैयार) करे।

> <sup>१</sup> यह ग्रंथ रामचन्त्र खुधेन्त्र की टीकासहित छुप चुका है। ३६

## सुन्दरकारड का श्रन्तिम स्रोक :--

मुल

देव ! तस्याः प्रतिष्ठासूनसूनाग्रीकपालितान् । मुद्रियत्वा प्रपन्नोहं तवाभिन्नानमुद्रया॥

### ऋर्थ

हे देव ! मैं निकलने की इच्छावाले, परन्तु आपके मिलने की आशा से कके हुए, सीता के प्राणों को, आपको अभिज्ञानमुद्रा (अंगूठी) से अंदर बंद करके हाजिर हुआ हूँ। अर्थात्, सीता को आप का सन्देश देकर आया हूँ।

#### मूल

इति श्री विदर्भराजविरचिते <sup>१</sup> चस्पूरामायखे सुन्दर काण्डः समाप्तः।

### ष्ठ्रर्थ

यहाँ पर विदर्भराज की बनाई 'चम्पूरामायण' में सुन्दरकायड समाप्त हुआ।

#### मृत

भोजेन तेन रचितामिष पूरविष्य-श्रत्पीयसापि वचसा इतिमत्युदाराम्। न मीडितोऽइमधुना-नवरमहार-सङ्गेन किंतु इदि धार्यत एव तन्तुः॥२॥

भोज की उस श्रेष्ठ रचना को अपनी थोड़ी सी (या साधारण)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> यहाँ पर 'विदर्भराव' यह विंगेषण सन्देशास्त्रव'है ।

रचना से पूरो करने में मुक्ते लज्जा नहीं है; क्योंकि नवोन रहों के हार के साथ हो तागा भी हृदय पर धारण कर लिया जाता है।

### मूल

मुद्रामुद्रित जीवितां जनकतां मोहाकुलं राष्ट्रवं चूड्रारत्नवितोकनेन सुचिरं निष्याय निष्याय चा प्रारंभे हृदि लक्ष्मणः कलयितुं पौलस्यविष्वंसनं धोरः पूर्यितुं कथां च विमलामेकेन काएडेन सः ॥३॥॥

### श्रर्थ :

श्रीरामचन्द्र की श्रॅगूठी से रिचत जीवन वाली सीता का श्रीहैं (सीता की) चूड़ामिए के देखने से व्याकुल हुए श्रीराम का चिरकाल तक हृदय में ध्यान करके धैर्यवाले लच्मए ने एक ही बाए से रावए के मारने का श्रीर लच्मएस्रि ने एक काएड लिखकर इसर 'चम्पूरामायए' के पूरा करने का इरादा कर लिया।

लङ्काकाएड की समाप्ति का श्रंश:-

### मूल

साहित्यादिकलावता शनगर ग्रामावतंसायिता श्रीगङ्गाघरघीरसिन्धुविधुना गङ्गाम्बिका सूनुना। प्रक्रमोजोदितपञ्चकाराडविहितानन्दे प्रवन्धे पुनः काराडोलक्ष्मणसूरिणा विरचितः षष्ठोपि जीयाचिरम्॥

## श्रधंः

साहित्य आदि की कला का जानने वाले, 'शनगर' नामक शहर के आभूषण (निवासी) गंगाधर और गङ्गाम्बिका के पुत्र लदमसासूहि ने,

<sup>ै</sup> इस रखोक के 'खषमण' श्रीर 'कायड' 'शब्दों ' में ' कवि ने ' रखेष' रक्षका है

भोज के बनाए (विद्वानों का) त्रानन्द देनेवाले श्रौर पाँच कारडोंवाले इस प्रन्थ में, छठा कारड बनाया। यह भी चिरकाल तक श्रानन्द देता रहे।

परन्तु राजचूड़ामिण ने अपने बनाए 'काव्यदर्पण' भें लिखा है :--

## "यश्चैकाहाभोजचम्पोर्युद्धकागडमपूरयत्"

श्रर्थात्—जिसने एक दिन में ही भोज चम्पू के 'युद्धकाएड' के पूर्ण कर दिया। नहीं कह सकते कि लेखक का इससे क्या तात्पर्य है। इसने लक्ष्मणसूरि के बनाए 'भोजचम्पू' (चम्पूरामायण) के युद्धकाएड की ही पूर्ति की थी श्रथवा एक नया ही युद्धकाएड बनायाथा। कामेश्वर सूरि कृत 'चम्पूरामायण' की टीका में उक्ष पुस्तक का ही दूसरा नाम 'भोजचम्पू' भी लिखा है।

इस राजचूड़ामिए के पिता का नाम श्रीनिवास श्रीर दादा का नाम लक्ष्मोभवस्वामि भट्ट था, जो कृष्णभट्ट का पुत्र था।

इस प्रनथ पर कई टीकाएँ हैं जिनका परिचय नोचे दिया जाता है:-

- (१) रामचन्द्र बुधेन्द्र की साहित्य मंजूषा नाम की टोका।
- (२) करुणाकर की लिखी टीका। यह टीका उसने कालीकट-नरेश विक्रम के कहने से लिखी थी।<sup>२</sup>
  - (३) कामेश्वरसूरि-कृत 'विद्वत्कौतृहल' नाम की टीका। र यह
- 9 श्रो कुप्तुस्वामीद्वारा सम्पादित गवर्नमेंट श्रोरियंटल मैन्युस्किप्ट साइमेरी, मदास, की संस्कृत पुस्तकों की सूची, भा० २२, प्र० ८६१६।
- े महामहोपाध्याय कुप्पुस्वामी शास्त्री द्वारा सम्पादित, गवनंमेंट घोरि-षंटल मैन्युस्किप्ट लाइबेरी, मद्रास, की संस्कृत पुस्तकों की सूची, भा० ४, सायह १ 'सी,' ए० १४४८ ।

<sup>&</sup>lt;sup>३</sup> महामहोपाच्याच कुप्पुस्वामी शास्त्री द्वारा सम्पादित, गुवर्षेमेंट्

टोका शायद केवल लङ्काकाण्ड पर ही लिखी गई थी।

उसमें लिखा है:-

मूल

24

ष्ठं श्रीलद्मणीयं विषमललितशब्दाभिरामं च काएडम्॥ व्याकर्तुं यत्नकर्तुर्निखिलबुधगणः सम्यतां साहसं मे॥

#### श्रर्थ

पिएडत लोग लच्मण के बनाए कठिन श्रौर सुन्दर शब्दों से शोभित छठे काण्ड की व्याख्या करने का उद्योग करने वाले सुके मेरे इस साहस के लिये चमा करें।

इसी 'चम्पूरामायण' का दूसरा नाम 'भेाजचम्पू' भी था; जैसा कि इसी टीका के इस रलोक से प्रकट होता है :—

#### मुल

तस्य श्रीसूनुकामेश्वरकविरचिते योजने भोजचम्ग्वाः विद्वत्कीतुह्लाख्ये समभवदमलो युद्धकाण्डः समाप्तः॥

## श्रर्थ

उसके पुत्र कामेश्वर किव की बनाई 'भाजचम्पू' की ठीक तौर से समभाने वाली 'विद्वत्कीतूह्ल' नाम की टीका में युद्धकाण्ड समाप्त हुआ।

भोरियंटल मैन्युस्क्रिप्ट लाइबेरी, मद्रास, की संस्कृत पुस्तकों की सूची, भा० २, खबड १ 'सी,' ए० २३७२, २३७४।

<sup>9</sup> यहाँ पर 'यतिभक्क' दूषया प्रतीव होता है।

- (४) नारायण की लिखी व्याख्या।
- (५) मानदेवकृत टीका। <sup>२</sup> यह मानदेव कालीकट का राजा था। इस टीका में लिखा है:—

मूल

ः । समानदेवनृपतिभें।जे।दितांसाम्प्रतं

चम्पू व्याकुरुते 🕆 🐪

### श्रर्थ :

वह मानदेव राजा, भाज के बनाए चम्पू की, व्याख्या करता है। रामायण के उत्तरकाण्ड की तरह ही इस 'चम्पूरामायण' पर बाद में रामानुज ने 'उत्तर-रामायण चम्पू' लिखा था। रै

## शृङ्गारमञ्जरी कथा

समाप्तिका श्रंश:---

#### मूल

इति श्रीमहाराजाधिराजपरमेश्वर श्रीभोजदेविवरचितायां श्रृङ्गारमञ्जरीकथायां पद्मराककथानिका द्वादशी समाप्ता

र महामहोपाष्याय कुप्पुस्वामी शास्त्री द्वारा सम्पादित, गवर्नमेंट श्रोरि-यन्छल मैन्युस्किप्ट लाइबेरी, महास, की संस्कृत पुस्तकों की सूची; भाव है, सवड १ 'सी,' ए० ४०२१ ।

ै महामहोषाध्याय कुषुस्वामी शास्त्री द्वारा सम्पादित गवर्नमें श्रोरि-यचटक मैन्युस्किप्ट खाइनेरी, मदास, की संस्कृत पुस्तकों की सूची, भा० ४, सब्द १ 'बी,' १० ४१३०।

<sup>ै</sup> महामहोपाध्याय कुप्पुस्थामी शास्त्री द्वारा सम्पादित गवर्नमेंट घोरियन्टल मैन्युस्किप्ट लाइबेरी, मदास, की संस्कृत पुस्तकों की सूची, भा०२, खबड ३ 'ए,' ए० १४३१, १४४०।

<sup>&</sup>lt;sup>४</sup> प्रिवाफ्रिया इशिंडका, भावल, प्रकृत्स्था

## **.** श्रर्थ

यहाँ पर महाराजाधिराज परमेश्वर श्रीभाजदेव की बनाई शृङ्गारमञ्जरी कथा में १२वीं पद्मराक की कथा समाप्त हुई।

यह पुस्तक डाक्टर बूलर (Buhler) के जिसलमेर पुस्तक भण्डार से मिली थी।

# कूर्मशतकम् (दो)

एक शिला पर खुदे हुए इस नाम के दो प्राकृत र काञ्य ई० स० १९०३ के नवंबर में धार से मिले थे। इनमें के प्रत्येक काञ्य में १०९ श्रार्या छंद हैं।

दोनों के प्रारम्भ में 'श्रों नमः शिवाय' तथा पहले काव्य की समाप्ति श्रीर दूसरे काव्य के प्रारम्भ के बीच--

'इति श्री महारा जाधिराज परमेश्वर श्रीमोजदेच विरचितं श्रवनि कूर्माशतम्। मङ्गलं, महाश्रीः।'

## लिखा है।

ये दोनों काव्य शिला पर ८३ पंक्तियों में खुदे हैं। इनमें की २६ से ३८ तक की पंक्तियों के आगे के कुछ आचरों को छोड़कर बाकी की सब पंक्तियाँ अबतक सुरचित हैं।

शिला पर के अत्तर भी सुन्दर और साफ हैं। परन्तु पहले शतक

- ९ एपिद्याफ्रिया इयिदका, भा० म, पु० २४१, २६०।
- े इनकी भाषा महाराष्ट्री मानी गई है। परन्तु उसमें श्रपश्रंश के रूप भी पाप जाते हैं।
- व इन स्थानों पर 'घों' के पहती '९' इस प्रकार के घोड़ार के चिड़ भी वने हैं।

के ६५वें श्लोक में 'चक्कम्मण्मण्मग्गो' के स्थान पर 'चम्मक्कण्मण्मग्गो' खुदा हुआ है।

पहले शतक में श्रानेक स्थानों पर शब्दों श्रीर भावों की समानता मिलती है। उदाहरण के लिये पहले शतक के श्रोकर २३ श्रीर २८; ३२ श्रीर ३३; ९८ श्रीर १०१ उद्घृत किए जा सकते हैं। इनमें का श्रिधकांश भाग एक ही है।

> दन्तिकिरिपञ्चपित्तं देक्खावेक्खीप धारिश्रा धरणी । चम्मक्कणमणमग्गे निव्वडिश्रं पत्थ कुम्मस्स ॥६५॥

संस्कृतच्छाया :—

\*

विन्तिकिरिपक्षगैद्धं ष्ट्रावेक्ष्य धारिता धरणी। चंक्रमणममार्गे निपतितमत्र कूर्मस्य॥ श्रम्य श्रश्चियों श्रादि के लिये देखो एपिग्राफ्रिया इविडका, भा० म, पृ० २४१, २४२।

> र परिकलिउं न चइज्जइ श्राउभवसाश्रो हु पत्थ पुरिसाण । कुम्मस्स तं खुरू [श्रं] ववसाश्रो सोहु पुण तस्स ॥२३॥ संस्कृतच्छाया :—

परिकलितुं न त्यज्यते श्रभ्यवसायः खलु श्रन्न पुरुषाणाम् । कूर्मस्य तत्खलु क्रपं व्यवसायः स खलु पुनस्तस्य ॥

परिकलिउं न चइज्जइं श्रज्भवसाश्रो हु पत्थ पुरिसाण । कुम्मेण तं खु कलिश्रं हिश्रप वि हु जन्न सम्माइ ॥२८॥ सस्कृतन्त्रायाः—

परिकलितुं न त्यज्यते श्रभ्यवसायः खलु श्रत्र पुरुषाणाम् । कूर्मेण तत्बलु कलितं दृदयेपि खलु यन्न सम्माति ॥ इसी प्रकार श्लोक १० श्रीर ५५; १४ श्रीर १०१; ५३ श्रीर ९४ में भी बहुत कम भेद हैं। 'नय जाश्रो ने श्र जिम्मिह्इ' यह श्लोक का चौथा पाद १०वें; १६वें; ४८वें; ५५वें श्रीर ८५वें; श्लोकों में श्रविकृत रूप से मिलता है।

इन काव्यों के प्रारम्भ के श्लोकों में शिव की स्तुति की गई है। इसके बाद प्रथम काव्य में कूम्मीवतार की प्रशंसा है:—

#### मूल

कुम्मेण के। णु सरिसे। विणा विकज्ञेण जेण पक्केण। जह निश्रसुहस्स पट्टी तहविएणा भुश्रण भारस्स ॥५॥

संस्कृतच्छाया :---

कूर्मेण केानु सद्गशो विनापि कार्येण येनैकेन। यथा निज सुखस्य पृष्ठं तथा दत्तं भुवनभारस्य।

े पायाले मर्जातं खंघं दाऊण भुश्रण मुद्धरिश्रं। तेण कमठेण सरिसे। नय जाश्रो नेश्र जिम्मिहिइ॥१०॥ सस्कृतच्छाया:—

पाताले मज्जन्तं स्कन्धं दत्वा भुवनमुत्रुधृतम् । तेन कमठेन सद्वशो न च जातो नैव जनिष्यते ॥

\* \*

जाश्रो सोचित्र बुच्चर जम्मो सहलो हुतस्स एकस्स । जस्स सरिच्छो भुत्रणे नय जाश्रो नेश्र जम्मिहिर ॥५५॥

#### संस्कृतच्छाया:---

जातः स चैव उच्यते जन्म सफलं खलु तस्य एकस्य। यस्य सदृशो भुवने न च जातो जैव जनिष्यते॥

र इसका उदाहरख ऊपर उद्ध्त रखोक १० और ४४ में ही मिक जायगा।

#### अथ

उस कछुए (कूर्मावतार) की बराबरी कौन कर सकता है जिसने अपने सुख का पीठ देकर (छोड़कर) अकेले ही पृथ्वी के भार का भी पीठ दी (अर्थात् धारण किया)।

इस सारे काव्य में यही भाव दिखलाया गया है। परन्तु दूसरे काव्य में किव ने राजा भाज के। कूम्मीवतार से भी श्रिधिक मानकर उसकी प्रशंसा की है:—

#### मूल

धरिण तुमं श्रद्द गरुई तुज्भ सयासाश्रो कच्छश्रो गरुश्रो। भौएण सोवि जित्तो गरुश्राहिम्वि श्रित्थ गरु श्रयरो॥१=॥

## संस्कृतच्छाया:--

धरिण ! त्वमित गुर्वी तव समाश्वासकः कच्छपो गुरुकः। भाजेन सोपि जितो गुरुतायामिप श्रस्ति गुरुकतरः॥

### ऋर्थ

हे पृथ्वी ! तू बहुत भारी (बड़ी ) है, श्रौर तुमें सहारा देने वाला फच्छप श्रौर भी बड़ा है। परन्तु भोज ने बड़ाई में उसकी भी जीत लिया है। इसीलिये राजा भोज सब से बड़ा है।

इस द्वितीय काव्य में, अनेक स्थानों पर, स्वयं भोज के। स्वयं करके भी उसकी प्रशंसा की गई है। इससे स्पष्ट ज्ञात होता है कि उन काव्यों का कर्ता स्वयं भाज न होकर कोई अन्य कि ही था।

े धवलो से। चित्र वुचर भर धारण वावडेहिं समयं पि। उच्चसर जे। हु भरं से। एको भोत्र तं चेत्र ॥५॥ यद्यपि इन काठ्यों की कविता साधारण है, उसमें विशेष चमत्कार नजर नहीं आता, तथापि सम्भव है द्वितीय शतक में की गई अपनी प्रशंसा की देखकर ही भोज ने इन्हें अपनी कृति के नाम से अङ्गीकार कर। लिया हो और अपनी बनवाई पाठशाला में, शिला पर खुदवा कर, रखने की आज्ञा दे दी हो।

# सरस्वतीकएठाभरणम् 1

यह भोजदेव का बनाया व्याकरण का प्रनथ है। प्रनथ के प्रारम्भ का श्रंश:—

मूल

प्रगम्येकात्मतां यातौ प्रकृतिप्रत्ययाविव । श्रेयः पद्मुमेशानौ पदलक्ष्म प्रचक्ष्महे ॥

संस्कृतच्छायाः---

धवतः स चैव उच्यते भरधरणन्यापृतेषि समयेषि । उद्यालयति यः खलु भरं स एकः भाज ! त्वमेव ॥

इह श्रन्पस्स सयासा बुन्भइ लहुश्रं इमेण विहिएण। चडर का रह गुणो भूवइ धरणीधरं तस्स ॥॥

#### सस्कृतच्छाया :---

इह श्रात्मनः सकाशाद्बुध्यते लघुकं श्रनेन विधिना । भण चटति क इह गुणः भूपते ! धरणीं धरतः॥

(सम्भव है इन शतकों के प्राकृत छन्दों की संस्कृत 'च्छाया' में कहीं गवाती रह गई हो। विज्ञ-पाठक उसे सुधार लेने की कृपा करें।)

ै महामहोपाध्याय कुप्तुस्वामी शास्त्रो द्वारा सम्पादित गवर्नमेंट श्रोरि गंटल मैन्युस्क्रिप्ट लाइबेरी, मद्रास, की संस्कृत पुस्तकों की सूची, भा० ४, स्वयद १ 'बी', ए० ४८८०-८१।

## स्रर्थ

भातु ( Root ) श्रौर (उसमें लगे) प्रत्यय ( affix ) की तरह ( श्रर्थनारीश्वर रूप से ) मिले हुये पार्वती श्रौर शङ्कर की प्रणाम करके कल्याणकारी (सुप्तिकन्तरूप) पद के लक्षण (व्याकरण) की कहते हैं।

#### मूल

श्रइउष्, श्रृत्तक्, पश्रोङ्, पेश्रीच्, हयवरट्, लण्, अमङ्णनम्, भभञ्, घढधष्, जवगडदश्, खफछ्ठथचटतव्, कपय्, शषसर्, हल्। सिद्धिः क्रियादेलेकात्। भृवादिः क्रियावचने। धातुः। जुचुनुम्पा- दिश्च। सनाद्यम्तश्च।णिङः।

### ऋर्थ

'श्रइजण्' से 'हल्' तक के व्याकरण के ये १४ सूत्र महादेव के डमरू से निकले हुए माने जाते हैं। किया श्रादि की सिद्धि लोगों के प्रयोगों के देखकर होती है। कियावाचक 'भू' श्रादि धातु कहलाते हैं। इसी प्रकार 'जु', श्रौर 'चुलुम्प', श्रादि भी धातु हैं। (ये सौत्र धातु हैं) जिनके श्रन्त में 'सन्' से लेकर 'णिक्ट्' तक के प्रत्यय हों ऐसे शब्द भी धातु हैं।

प्रनथ समाप्ति का अंश:--

#### मृल

श्रपदादौ पादा(दि)के वाक्ये। खरितस्यैकश्रुतौ सिद्धिः।

## स्रर्थ

'पद' श्रथवा 'पाद' के श्रादि में स्थित युष्मद् श्रस्मद् शब्दों के। 'ते' 'मे' श्रादि श्रादेश नहीं होते हैं। परन्तु वाक्य में ये श्रादेश विकल्प से होते हैं। एक श्रुति होने पर स्वरित के श्रादि का 'इक्' 'उदात्त' हो जाता है।

#### मूल

इति महाराजाधिराजपरमेश्वरभाजदेवविरचिते सरस्रतीकण्ठा-भरण नाम्नि न्याकरणेऽष्टमोऽध्यायः समाप्तः।

यहाँ पर महाराजाधिराज, परमेश्वर, भोजदेव के बनाए 'सरस्वती कएठाभरए।' नामक व्याकरए। में श्राठवाँ श्रध्याय समाप्त हुआ।

# राजमार्तएड नाम योगसारसंग्रह<sup>9</sup>

इसमें अनेक तरह के तैल श्रीपिध आदि का निरूपण किया गया है। इसकी श्लोक संख्या ५६० है।

प्रारम्भ का श्रंश:--

#### मूल

नीलस्निग्धगिरीन्द्रजालकलतासम्बद्धबद्धस्पृदः। चन्द्रांशुचुतिशुभ्रदंष्ट्रवदनः प्रोत्सर्पदुत्रभ्वनिः। लीलोद्रेककरप्रवाहदलितोद्दामद्विपेन्द्रः श्रियं दिश्याद्वोग्निशिखापिशङ्गनयनश्चगडीशपञ्चाननः।

### ऋर्थ

नीली श्रौर चिकनी हिमालय की लताश्रों के जाल में रहने वाला, चंद्रमा की किरणों के समान उज्ज्वल डाढ़ों से शोभित मुखवाला, घोर गर्जन करने वाला, खेल में ही, पंजे के प्रहार से बड़े बड़े हाथियों की मस्नी को भगाने वाला, श्रौर श्रागकी लपट को सी लाल श्राँखों वाला, पार्वती-पति पाँच मुखों वाला, महादेव तुम्हें धनवान करें।

<sup>9</sup> बंगाल गवर्नमेंट द्वारा प्रकाशित, श्रीर राजेन्द्रलाल मित्र द्वारा संपादित, संस्कृत पुस्तकों की सूची, भा० २, प्र० १११। इस ऋोक में 'पंचानन' में श्लेष रखकर महादेव श्रौर सिंह में समानता दिखलाई गई है।

महादेव और सिंह दोनों ही हिमालय के लता छुंजों में रहते हैं।
महादेव की चन्द्रकला और सिंह की डाढ़ एक सी प्रतीत होती है। दोनों
कुद्ध होने पर घोर गर्जन करते हैं। सिंह हाथी के। मार देता है और
महादेव ने 'गजासुर' के। मारा था। महादेव की आँखें, नशे से या कोध
से, और शेर की स्वभाव से या कोध से लाल रहती हैं।

मूल

द्वृष्ट्वा रेगिः समग्रैर्जनमवशिममं सर्व्वतः पीड्यमानं योगानां संग्रहे।ऽयं नृपतिशतिशरोधिष्ठिताञ्चेन राज्ञा। काद्ययात् सित्रबद्धः स्फुटपद्पद्वीसुन्दरोद्दामवन्द्ये-र्षु सैरुदुवृत्तशत्रुप्रमथनपदुना राजमार्तगडनामा॥

## श्रर्थ

सैकड़ों राजाश्रों द्वारा श्रादरणीय श्राज्ञा वाले, श्रौर शत्रुश्रों का नाश करने में चतुर, राजा भोज ने संसारी जीवों का, सब तरफ से रोगों से, पीड़ित श्रौर विवश देखकर, तथा उनपर दया करके सुन्दर छन्दों वाला, 'राजमार्तड' नामक यह योगों का संग्रह लिखा।

समाप्ति का श्रंश:--

मृल समस्तपाथोनिधिवीचिसञ्चय-प्रविततान्दोलनकेलिकीर्तिना । प्रकाशिता भाजनृपेण देहिनां हिताय नानाविधयोगसंप्रहः ॥

जिसका यश वसाम समुद्रों की तरंगों से खेलता है, (अर्थान्

चारों तरफ़ फैला हुन्ना है), ऐसे राजा भोज ने लोगों के फायदे के लिये अनेक तरह के योगों का संप्रह प्रकाशित किया।

### मूल

महाराज श्रीभाजराजविरचिता राजमार्तग्डनामयागसार-संब्रहः समाप्तः।

## स्रर्थ

यहाँ पर श्रीभोजराज का बनाया 'राजमार्तरुड' नामक यागसार संप्रह' समाप्त हुआ।

## तत्वप्रकाशः

विषय पशुपतिपाश-निरूपण या शैव-दर्शन । श्लोक संख्या ९५ ।

प्रारम्भ का श्रंश:---

#### मूल

चिद्वचन पके। व्यापी नित्यः सततोदितः प्रभुः शान्तः। जयति जगदेकवीजं सर्वानुत्राहकः शम्भुः॥

#### श्चर्थ

श्रेष्ठ ज्ञानवाला, श्रकेला, सब जगह व्याप्त, नित्य, हर समय प्रकाशमान, सब का स्वामी, शान्तरूप, जगत, की उत्पति का कारण, श्रौर सब पर कृपा करनेवाला, ऐसा महादेव सब से श्रेष्ठ है।

<sup>9</sup> बंगाल गवर्नमेंट द्वारा प्रकाशित, श्रौर राजेन्द्रलाल मित्र द्वारा संपादित, इसलिखित संस्कृत पुस्तकों की सूची, नं० १, ए० ८१।

समाप्ति का अंश:---

मूल

यस्याखलं करतलामलकक्रमेण देवस्य वस्फुरत चेतस वश्वजातम्। श्रीभाजदेवनृपतः स शवागमार्थं तस्वप्रकाशमसमानमिमं व्यथत्त ॥३५॥

## ऋर्थ

जिस राजा भोजदेव के चित्त में तमाम जगत् की बातें हाथ में रक्खे हुए आँवले की तरह प्रकट रहती हैं, उसी ने शैव सम्प्रदाय से सम्बन्ध रखनेवाले इस 'तत्व प्रकाश' नामक अपूर्व प्रनथ की बनाया है।

इस प्रनथ पर श्रघोर शिवाचार्य की बनाई टीका भी ामली है। १

# सिद्धान्तसंग्रहविष्टति:<sup>२</sup>

यह भोज के बनाए 'सिद्धान्तसंग्रह' की टीका है। इसके कर्ता का नाम सोमेश्वर था। इसका मैटर ९२२ श्लोकों का है, श्रौर इसका सम्बन्ध शैवमत से है।

प्रारम्भ का श्रंश:---

मूल

साम सामेश्वरं नत्वा साम सामार्ज धारिएम्। सामेश्वरेण विवृतो भोजसिद्धान्तसंत्रहः॥

- 9 महामहोपाध्याय कुष्पु स्वामी संपादित गवर्नमेंट श्रोरियच्टल मैन्युस्किप्ट लाइबेरी, मदास, की संस्कृत पुस्तकों की स्ची, मा० ४, खरड १, 'सी', पु० ४८०७-८।
- र श्रीयुत राजेन्द्रजाल मित्र द्वारा सम्पादित श्रीर नंगाल गवर्नेमेंट द्वारा प्रकाशित संस्कृत पुस्तकों की सूची, भा० म, ए० ३०२।

### स्रध

श्रर्थात्—पार्वती सिंहत सोमेश्वर महादेव के। साम (रस या यज्ञ) श्रीर श्रर्ध-शशाङ्क के। धारण करने वाले शिव के। नमस्कार करके सोमेश्वरद्वारा भाज के बनाए सिद्धान्त संग्रह की टीका लिखी गई है।

### मूल

श्रथ शब्द ब्रह्मणस्तात्पर्यमिवद्वांसी न परं ब्रह्माधिगच्छेयुः। तदस्य कुत्र तात्पर्यमित्यपेद्वायां परमकारुणिका भाजराजा निजशक्ति-सिद्धपरमेश्वरः भावे सत्तासमानास्यब्रह्मणि परकाटी शिवस्वरूपेति। मङ्गलपूर्वकं पुराणार्थे संग्रह्माति। सिद्धदानन्दमयः परमात्मा शिवः। इत्यादि।

### अर्थ

श्चर्थात्—शब्द ब्रह्म के तात्पर्य के। नहीं जानने वाले पुरुष पर-ब्रह्म के। नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इसिलये इसका क्या तात्पर्य है, इसके। जानने की जरुरत होने से, द्यायान राजा भाज ने, श्चपनी सामर्थ्य से सिद्ध है परमेश्वरभाव जिसमें ऐसे सत्ता से प्रसिद्ध सर्वश्रेष्ठ, शिवरूप ब्रह्म में पुराणों का मुख्य तात्पर्य बतलाते हुए, उसका खुलासा किया है, कि वह शिव के रूप से ही तात्पर्य रखता है। श्चीर इसीलिये वह मङ्गलाचरण में पुराणों के उस श्चर्य के। प्रहण करता है, कि सत्, चित् श्चीर श्चानन्दरूप परमात्मा शिव है, श्चादि।

समाप्ति का अंश:--

#### मुल

पवञ्च सर्व्यदा सर्व्यत्र सर्व्येषां "रूपः शिष पव सर्वातमना उपास्यः। तस्येष दृश्वर वा "देवादिस्योपाधिकनिक्रपितानि तान्यपि सर्व्येस्त्येव उपास्यानि "इति सिद्धम्।

### श्रधं

इस प्रकार हमेशा सब जगह सब की सब तरह से (ब्रह्म) रूप शिव की ही उपासना करनी चाहिए। उसी की ईश्वर (ता प्राप्त होने के कारण) उपाधि भेद से प्राप्त हुए उसके रूपों ( अन्य देवादिकों ) की भी उसी तरह उपासना करनी चाहिये, यह बात सिद्ध होती है।

# द्रव्यानुयागतर्कणाटीका '

यह भोज की बनाई खंताम्बर-जैत-सम्प्रदाय के 'द्रव्यानुया-गतर्कणा' नामक प्रन्थ की टीका है। इसके प्रारम्भ का श्रंश:—

मूल

श्रियां निवासं निखिलार्थ वेदकं सुरेन्द्रसंसेवितमन्तराःःः। प्रमाणयन्त्याःःनयप्रदर्शकं नमामि जैनं जगदीश्वरं महः॥

श्रर्थ

श्रर्थात्—सब तरह के कल्याणों के स्थान, सर्वज्ञ, इन्द्र से पूजित, श्रीर श्रेष्ठ मार्ग के। बतलाने वाले, जिनके ईश्वरीय तेज के। नमस्कार करता हूँ।

टीका की समाप्ति का श्रंश:-

मृल

तेषां विनेयलेशेन भोजेन रचितोक्तिभिः। परस्वात्मप्रबोधार्थं द्रव्यानुयागतर्कणा॥

श्रीयुत राजेन्द्रबाख मित्र द्वारा संपादित, श्रीर बंगाल गवर्नमेंट द्वारा प्रकाशित, संस्कृत की इस्तिबिखित पुस्तकों की सूची, भा० ७, ए० २४८-४६।

#### ऋर्थ

द्यर्थात्—उनकी शिचा के प्रभाव से, भोज ने श्रपने श्रौर दूसरों के ज्ञान के लिये, 'द्रव्यानुयोगतर्कणा' (की टीका) तैयार की।

इसका मैटर २,१८१ श्लोकों का बतलाया जाता है।

नहीं कह सकते कि यह कौन सा भोज था ? साथ ही श्वन्त के रिलोक से भोज के टीकाकार होने के स्थान में प्रन्थकार होने का श्रम भी होता है। परन्तु श्वसली प्रन्थ श्रीर उसकी टीका को देखे बिना इस विषय में कुछ नहीं कह सकते।

## भोजदेव संग्रहः र

श्लोक-संख्या ६००। गद्य-पद्य मय

प्रारम्भ का श्रंशः--

मूल

सर्व्यमहयमनादि मनन्तमीशं
मूर्जाभिवन्य वचनैर्विविधेर्मुनीनाम् ।
श्राब्दप्रबोधमुद्यश्रमुदानिधानं
दामादरोव्यरचयद् गुणिनः ! समध्वम् ॥

- श्रीका के प्रारम्भ के ये श्लोक भी ध्यान देने लायक हैं:— विद्यादेवपुरोहित प्रतिनिधि श्लीमत्तपागच्छुपं प्रख्यातं विजयाद्दयागुणधरं द्रव्यानुयेगोश्वरम् ॥ श्लीभावसागरं नत्या श्लीविनीतादिसागरम् । प्रबन्धे तत्प्रसादेन किञ्चिद्वव्याख्या प्र (तन्) यते ॥
- र नेपाल दरबार के पुस्तकालय की, महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री द्वारा सम्पादित, सूची, (१६०४) ए० १२०-२१।

#### छर्थ

सब के ज्ञाता, सबसे श्रेष्ठ, आदि अन्त से रहित, ईश्वर का प्रणाम करके दामोदर ने अनेक मुनियों के बचनों के आधार पर, ज्योतिषियों का प्रसन्न करने वाला, यह 'आब्द प्रबोध' नामक प्रन्थ बनाया है। दे विद्वान् लोगो! (गलती के लिये आप) चमा करें।

#### मूल

करवदरसदूरामिकलं लिखितमिव ती १ निषिक मिबहृद्ये । सचराचरं त्रिभुवनं यस्य सजीयादु वराहमिहिरमुनिः॥

## ष्पर्थ

जिसके सामने चर श्रौर श्रचर वस्तुश्रों वाले तीनों लोक हाथ में रक्खे हुए बेरकी तरह, लिखे हुए की तरह, या हृदय में रक्खे हुए की तरह, जाहिर थे ऐसा मुनि वराहमिहिर श्रेष्ठ पद को प्राप्त हो।

स्वस्याभिधेय विपुताभिधान बहु संप्रहैरजातमुदः :।
लघुमलघुवाच्य संप्रहमवद्धतुसुपद्यगद्यमिमम्॥

#### ऋर्थ

श्रपने विषय श्रीर कथनसंबंधी बड़े बड़े संप्रहों से भी प्रसन्न न होने वाले लोग इस पद्य श्रीर गद्यवाले छोटे से संप्रह को, जिसमें बहुत कुछ कह दिया गया है, ध्यान से सुनें।

१ इसका अर्थ अज्ञात है। यहाँ पर के हैं अवर नष्ट हुआ सा प्रतीत होता है; क्योंकि इस आर्था कृत्द के द्वितीय पाद में १८ के स्थान में १७ मात्राएँ ही हैं। सम्भव है "ती" के स्थान में "मत्ती" पाठ हो और उसका सर्थ 'दुदि में विखा हुआ सा हो।' मूल

श्रीभोजदेवनृपसंग्रहसवसारं सारश्च संग्रहगणस्य वराहसाम्यात्। योगीश्वरादिबुधसाधुमतं गृहीत्वा ग्रन्थोयथागमञ्जतो न विकलपनीयः॥

### ऋर्थ

राजा श्री भोजदेवकृत संग्रह के सार की, श्रीर दूसरे संग्रहों के सारों की, तथा योगीश्वर, श्रादि विद्वानों के मतों की, लेकर, वराहमिहिर के मतानुसार शास्त्र की रीति से यह प्रन्थ बनाया है इसमें शंका नहीं करनी चाहिये।

मूल

वक्ष्यामिभूपमधिकत्य गुणोपपन्नं विज्ञात\_जन्म समयं\_प्रविभक्तभाग्यम् । श्रज्ञातस्तिमथवाविदितास्य भाग्यं सामुद्रयाश्रिक र निमित्तरातैः पृथकौः॥

### ऋर्थ

इस प्रनथ को मैं उस राजा के आधार पर, जो कि गुणों से युक्त है, जिसका जन्म समय मालूम है, श्रीर जिसका भाग्य दूसरों से श्रलग

इसी भाव का एक रखोक भोजरचित 'राजमार्तरड' के तिथिनिर्यंय प्रकरक में भी मिलता है:—

> श्रथ विदित जम्म समयं नृपमुद्दिश्य प्रवक्ष्यते यात्रा । श्रहाते तु प्रसवे गमने गमनं स्यात्कचित्कचित् ॥३८॥

<sup>ै</sup> यहाँ पर पाठ श्रशुद्ध है श्रीर रत्नोक के उत्तरार्ध का श्रर्थ भी साफ् समक्ष में नहीं श्राता।

र सम्भवतः यहाँ पर 'सामुद्रिकाश्रय' पाठ हो ।

( श्रेष्ठ ) है, श्रथवा जिसके जन्म का श्रार भाग्य का सामुद्रिक शास्त्र श्रनेक लक्त्रणों के श्रनुसार पता नहीं है, कहूँगा।

समाप्ति का श्रंश:--

#### मूल

शके सम्वत् १२६७ फाल्गुन शुक्ल द्वितीयायां रेवती नक्षत्रे शुक्क दिने शुभलग्ने लिखितमिदं पुस्तकं श्रीश्रीजयार्ज्जनदेवस्य यथा द्वष्टं तथालिखितम्।

## ऋर्थ

शक सम्वत् १२९७ की फागुन सुदि २, रेवती नत्तत्र के श्रेष्ठ दिन श्रोर शुभ लग्न में, श्री जयार्जुनदेव की यह पुस्तक लिखी। जैसी देखी वैसी लिखी है।

इससे ज्ञात होता है कि राजा भोजदेव ने वराहमिहिर के मत के श्राधार पर ज्योतिष शास्त्र का एक संग्रह भी तैयार किया था।

वैद्यनाथ-रचित 'तिथिनिर्णय' के प्रारम्भ में यह स्रोक दिया हुआ' है:—

#### मूल

विज्ञानेश्वरयोगिना भगवतानन्तेन भट्टे न च श्रीमद्भोजमहीभुजातिथिगणेया निर्णयोऽङ्गोद्धतः । सायं सम्प्रति वैद्यनाथ विदुषा संदोपतः कथ्यते ज्योतिर्वेदविदामनिन्दितिधयामानन्दसम्भूतये ॥

ै बंगाल गवर्नमेंट द्वारा प्रकाशित, और महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री द्वारा सम्पादित, इस्तिलिखत संस्कृत पुस्तकों की सूची, (द्वितीय-माला Second Series) भा॰ ४, ए॰ ८२।

### ऋर्थ

योगी विज्ञानेश्वर, अनन्तमट्ट, श्रीर राजा भोज ने तिथियों का जो निर्णय माना है वही ज्योतिषशास्त्र के पंडितों के श्रानन्द के लिये वैद्यनाथ परिडतद्वारा इस अन्थ में संज्ञेप से कहा जाता है।

इससे ज्ञात होता है कि राजा भोजदेव ने 'तिथिनिर्णय' पर भी श्रपना मत लिपिबद्ध किया था।

## हनूमनाटकम् (अथवा महानाटकम्)

एसी जनश्रुति है कि, किप-पुंगव हन्मान ने इस नाटक के। बनाकर पहाड़ की शिलाश्रों पर खोद दिया था । परन्तु जब वाल्मीिक ने उसे पढ़ा तो उन्होंने साचा कि यह बहुत ही विशद रूप से लिखा गया है । इसिलये इससे उनकी बनाई रामायण का श्रादर कम हो जायगा। यह सोच, उन्होंने हन्मान से कह सुनकर उन शिलाश्रों को समुद्र में डलवा दिया। परन्तु श्रन्त में भोज ने, उन शिलाश्रों के। समुद्र से निकलवा कर, उस लुप्त-प्राय प्रन्थ का, श्रापने सभा-पण्डित दामोदर द्वारा, िफर से जीर्णोद्धार करवा डाला।

एक तो उस समय इस नाटक का श्रमली नाम न मिलने के

१ श्रत्रेयं कथा पूर्वमेवेदं टक्केंगिरिशिलासु लिखितं, तत्तु वालमीकिना दृष्टं । तदेतस्य श्रतिमधुरत्वमाकलय्य प्राच्चारभाव शक्क्या हनूम प्रत्वं समुद्रे निधेहि । तथेति तेनाव्धौ प्रापितं प्रमनेन भोजेन बल प्राच्चिति ॥

<sup>(</sup> मोइनदास विरचिता इनूमन्नाटकदीपिका )

र बंगाल में मधुस्दान मिश्र हारा संग्रह किए गए इस नाटक का बहुत प्रचार है। परन्तु उसमें भौर भोजहारा उद्धत नाटक में विषय के एक होने पर भी पाठान्तरों के साथ साथ कई श्लोकों में भी भिन्नता है।

कारण इसका नाम इसके कर्ता के नाम पर 'हनूमन्नाटक' रख दिया गया था। श्रौर दूसरा उक्त नाटक के चमत्कारपूर्ण होने से लोगों में यह 'महानाटक' के नाम से भी प्रसिद्ध हो गया।

जनश्रुति में इसके जीर्णोद्धार कर्ता का नाम कालिदास बतलाया जाता है; जो भोज का सभा-पण्डित माना जाता है। परन्तु उक्त नाटक के टीकाकार के मत से यह मत मेल नहीं खाता। कुछ बङ्गाली विद्वान मधुसूदन मिश्र की इसका जीर्णोद्धार कर्ता मानते हैं।

इस नाटक में श्री रामचन्द्र का चरित्र वर्णन किया गया है और इसकी श्लाक संख्या १००५ के करीब हैं।

नाटक के प्रारम्भ का श्रंश:--

मूल

कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यम्मुमुद्धोः सपिद परपद्प्राप्तये प्रस्थितस्य। विश्रामस्थानमेकं कविवर वचसां जीवनं जीवनानां वीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये रामनाम॥

#### ऋर्थ

कल्याण का खजाना, किलकाल के पाप को नष्ट करनेवाला, पित्र को भी पित्र करने वाला, परमपद पाने के लिये चले और मोच चाहने वाले के, मार्ग का (भोजनादि का) सहारा, श्रेष्ठ किवयों के वचनों के विश्राम की जगह, जीवन देनेवाली वस्तुओं के। भी जीवन देनेवाला, धर्मरूपी वृद्ध का बीज, ऐसा राम का नाम आप लोगों के कल्याण के लिये हो।

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> बंगाल गवनंमेंट द्वारा प्रकाशित, श्रीर राजेन्द्रलाख मित्र द्वारा सम्पा-दित, हस्तिलिखित संस्कृत ग्रन्थों की सूची, भा० ४, ४० २७-२६ ।

र 'जीवनानां' के स्थान में 'सजनानां' पाठ भी मिखता है।

#### मृल

यं शैवाः समुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदान्तिनो बौद्धाबुद्ध १ इति प्रमाणपटवः कर्तेतिनैयायिकाः । श्रद्धंक्षित्यथ जैनशास्त्रनिरताः कम्मेति मीमांसकाः सोयं वो विद्धातु वाञ्चित्रतफलं त्रैलोक्यनाथो हरिः॥

## श्रर्थ

शैव मत वाले शिव, वेदान्ती ब्रह्म, बौद्धमतावलम्बी बुद्ध, प्रमाण (या तर्क) में चतुर नैयायिक संसार का कर्ता, जैनमतावलम्बी श्वर्हन, मीमांसक कर्म, कहकर जिसकी, उपासना करते हैं वह तीन लोकों (स्वर्ग, मर्त्य श्रौर पाताल) का स्वामी विष्णु तुम्हारी इच्छा पूरी करे।

#### मृल

श्रासीदुद्भटभूपतिप्रतिभटप्रेान्माथि विक्रान्तिका भूपः पंक्तिरथोविभावसुकुलप्रख्यातकेतुर्बली । ऊर्च्याः वर्व्वरभूरिभारहतये भूरिश्रवाः पुत्रतां यस्य स्वांशमथो र विधाय महितः पूर्णश्चतुर्धाविभुः॥

## ऋर्थ

उद्गड विपत्ती राजान्यों के नाश करने की ताकत रखने वाला, सूर्यवंश में प्रसिद्ध, बलवान श्रौर वीर राजा दशरथ हुआ। (जिसके

- <sup>9</sup> इस रलोक में बुद्ध का नाम आने से ज्ञात होता है कि या तो यह रलोक दामोदर मिश्र ने अपनी तरफ से मिलाया है, या यह नाटक ही बुद्ध के बहुत बाद का है। क्योंकि इसमें बुद्ध की विष्णु का अवतार कहा गया है।
- र किसी किसी प्रति में 'यस्यार स्वमथें' पाठ भी मिलता है। वहाँ पर 'महितः' का अर्थ (पुत्र के लिये) पूजन किया हुआ और 'धार' का अर्थ प्राप्त हुआ होगा।

घर में ) पृथ्वी पर फैले हुए दुष्ट लोगों के भार को हरण करने के लिये स्वयं वन्दनीय विष्णु ने अपने अंश के चार हिस्से कर (राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुच्च के रूप में ) पुत्र रूप से जन्म लिया।

नाटक की समाप्ति पर का श्रंश :--

मूल

चतु वंशिभरे १ वाङ्के भु वनानिचतुर्दश । श्रीमहानाटकं धत्ते केवलं वर्त्म र निर्मलम् ॥

अर्थ

यह नाटक श्रपने १४ श्रङ्कों से १४ भुवनों के निर्मल मार्ग को भारण करता है।

मृत

रचितमनिलपुत्रेणाथ वाल्मीकिनाव्धी निहितमसृतबुद्धचा प्राङ्महानाटकं यत्। सुमतिसृपतिभोजेनोद्धृतं तत् क्रमेण प्रिथतमवतु विश्वं मिश्रदामोदरेण॥

## ऋर्थ

यह महानाटक पहले वायु-पुत्र हन्मान ने बनाया था। श्रीर वाल्मीकि ने इसे अत्युक्तम (या श्रमृत तुल्य) समम समुद्र में डाल दिया था। परन्तु बुद्धिमान नरेश भोज ने इसे वहाँ से निकलवालिया। वही नाटक फिर से दामोदर मिश्र द्वारा तैयार होकर जगत् की रत्ता करे।

१ इससे अकट होता है कि इसमें कुल १४ अझ हैं। यह नाटक छप

र चर्ता के क्यान में 'ब्रझ' पाठ भी है। इस शब्द का अय' मोच होगा।

#### मूल

इति श्रीमद्धनूमद्रचिते महानाटके श्रीरामविजया नाम ख-तुईशोङ्कः।

### श्रर्थ

यहाँ पर श्री हनूमान् के बनाए महानाष्टक में श्री रामचन्द्र की विजय नाम वाला चौदहवाँ श्रङ्क समाप्त हुआ।

## भोज राजाङ्कः

यह सुन्दर वीर राघव का बनाया एक श्रद्ध का रूपक है। इसमें भोज के विरुद्ध कल्पित घडयंत्र का उल्लेख है। साथ ही इसमें सिन्धुल, शिशप्रभा<sup>२</sup>, भोज श्रार लीलायती<sup>३</sup> के नाम दिए हैं। यह रूपक, पेशार नदी तटस्थ 'तिरुकोयिलूर' गाँव के 'देहलीश' के मन्दिर में खेलने के लिये बनाया गया था।

इसी प्रकार 'सिंहासन द्वात्रिंशत्कथा' श्रीर शायद 'वेतासपक्चविं-शतिः 'में भी भोज से सम्बन्ध रखने वाली कल्पित-कथाएँ हैं।

### शब्दसाम्राज्यम्

इस व्याकरण में भोजीय व्याकरण के सूत्रों के श्रतुसार शब्दसिद्धि

- <sup>9</sup> महामहोपाध्याय कुप्पुस्त्रामी द्वारा सम्मपादित मवर्गमेंड चोरिक्चक मैन्युस्किप्ट जाइबेरी, मदास, की संस्कृत पुस्तकों की सूची, भा० २, सम्ब १ 'सी,' ए० २४१३-१४।
  - र नवसाहसाङ्क चरितमें सिन्धुल की खी का नाम शशिप्रमा लिखा है।
  - <sup>३</sup> कथाश्रों के श्रनुसार यह भोज की स्त्री का नाम था ।
- <sup>ध</sup> महामहोपाध्याय कुप्पुस्वामी द्वारा सम्पादित गवर्गमेट घोँरियम्बद्ध मैन्युस्किष्ट बाइवेरी, मद्रास, की संस्कृत पुस्तकों की सूची, भा॰ ३, सम्बद्ध ९ 'बी,' ए० ३३६२-६४।

दी गई है। साथ हो इसमें श्रन्य व्याकरणाचार्यों के भतों का भो उल्लेख है।

## गिरिराजीय टीका

्र यह 'काटयवेम' की लिखी 'श्रभिज्ञानशाकुन्तल' की टीका है। इसमें लिखा है:—

> मुनीनां भरतादीनां (भोजादीनां) चभूभृताम् । शास्त्राणि सम्यगालोच्य नाट्यवेदार्थं वेदिनाम् ॥

इस से प्रकट होता है कि भरत मुनि के समान ही राजा भोज भी 'नाट्य शास्त्र' का आचार्य माना जाता था।

# स्मृतिरत्नम् र

इस प्रनथ का कर्ता लिखता है:--

भोजराजेन यत्प्रोकं स्मार्चमन्यत्र चोदितम्। न्यायसिद्धं च संगृह्य वचनानि पुरातनैः॥ श्रनुष्ठान प्रकारार्थं स्मृतिरत्नं मयोज्यते।

इससे झात होता है कि राजा भोज धर्मशास्त्र का भी आचार्य समका जाता था।

- महामहोपाष्याय कुणुस्वामी द्वारा सम्पादित गवर्नमेंट ब्रोरियन्टल मैन्युस्किप्ट खाइमेरी, मदास, की संस्कृत पुस्तकों की सूची, भा० १, खण्ड १, 'प्,' प्० ४०४।
- ने महामहोपाष्याय कुणुस्वामी द्वारा सम्पादित गवर्गमेंट भोरियन्टल मैन्युस्किप्ट, बाइमेरी, महास, की संस्कृत पुस्तकों की सूची, भा० १, खबड १ 'बी,' ए० ६४६।

## अभिनवरामाभ्युदयम् <sup>1</sup>

इसके लेखक श्रभिरामकामाची ने भोज की प्रशंसा में इस प्रकार लिखा है:

' ' सपव तेजस्सविताहिभोजः' अर्थात्—वह तेज में सूर्य के समान भोज है।

## पश्चकल्याण चम्पूर

इसका लेखक विदम्बर किव भोज के विषय में लिखता है:— भूयात्सभूरिविजया भुवि भोजराजो भूयानुदारकवितारसवासभूमिः॥

श्रर्थात्—उदार (श्रेष्ठ) कविता के रस के रहने का स्थान वह भोजराज पृथ्वी पर बड़ी (या बहुत) विजय प्राप्त करे।

# कर्न्दपचूड़ामिएा:

इसके रचयिता श्री वीरभद्र राजा ने अपने प्रन्थ में लिखा है:-भोजइवायं निरतो नानाविद्यानिबन्धनिर्माखे।
समयोच्छित्रप्राये सेद्योगः कामशास्त्रेऽपि॥२॥
अर्थान्-वह भोज के समान ही, श्रानेक विषयों के प्रन्थ लिखने

- भारतमहोपाध्याय कुप्पुस्वामी द्वारा सम्पादित गवर्नमेंट श्रोरियस्टल मैन्युस्किप्ट लाइबेरी, मद्रास, की संस्कृत पुस्तकों की सूची, भा० ४, खगड १ 'बी,' ए० १२०३।
- र महामहोपाध्याय कुण्युस्वामी द्वारा सम्पादित गवर्नमेंट श्रोरियन्टल मैन्युस्किप्ट लाइमेरी, मदास, की संस्कृत पुस्तकों की सूची, भा० ४, खबड १ 'पू,' पू० ४२१७।
  - ् 🤻 प्रध्याय १०। यह प्रन्थ छप चुका है।

में, श्रीर समय के प्रभाव से नष्ट प्राय कामशास्त्र की उन्नति (या ज्ञान प्राप्त ) करने में, लगा हुआ है।

## साहित्यचिन्तामिः 9

इसमें 'काव्य' के प्रयोजन बतलाते हुए प्रन्थकार ने उदाहरण रूप से लिखा है:—

'भोजादेश्चित्तपप्रभृतीनामिव वाञ्चित्रतार्थसिद्धिर्जाभः'

इससे प्रकट होता है कि भोज ने चित्तप आदि कवियों की बहुत कुछ उपहार दिया था।

## सङ्गीतरवाकरः र

इसके रचयिता शार्झदेव ने लिखा है :—

उद्ग (रुद्र) टोऽनिनभूपालो भोजभूवल्लभस्तथा। परमदींच से।मेशो जगदेकमहीपतिः॥ ज्याख्यातारो · · ·

इससे ज्ञात होता है कि राजाभोज सङ्गीतशास्त्र का भी श्राचार्य था। इसकी पुष्टि श्रागे उद्घृत प्रन्थ के लेख से भी होती है।

# सङ्गीतसमयसारः ै

इसका कर्ता पार्श्वदेव लिखता है :---शास्त्रं भोजमतङ्गकश्यपमुखाः न्यातेनिरेते पूरा ।

- 9 कुणुस्वामी शासी हारा सम्पादित गवर्नमेंट श्रोरिकटक मैन्युसिकट साइबेरी, मदास, की संस्कृत पुस्तकों की सूची, भा० २२, प्र• ८७०६।
- र कुणुस्वामी शास्त्री द्वारा सम्पादित गवर्नमेंट बोरिवंटस मैन्युस्किप्ट साहनेरी, मदास, की संस्कृत पुस्तकों की सूची, भा० २२, ए० मण्डम ।
- कुणुस्वामी शास्त्री द्वारा सम्पादित गवनेंमेंट श्रोत्याच्यस मैन्युस्किष्ट साइबेरी, मद्रास, की संस्कृत पुसाकों की सूची, भा० २२, ४० ८७१२।

इस से सिद्ध होता है कि भोज ने सङ्गीत शास्त्र पर भी कोई प्रन्थ लिखा था।

## भेषजकल्पसारसंग्रहः

इसके प्रारम्भ में लिखा है:—

बाहटे चरके भोजे वृहङ्गीजे च हारिते।

용 용 용

• • तत्सारं समुद्धतम् ॥

इससे प्रकट होता है कि भोज आयुर्वेद का भी आचार्य माना जाता था।

# जाम्बवतीपरिखयम्<sup>र</sup>

इस काव्य के कर्ता एकामरनाथ ने राणा इम्मडि-श्रंकुश की प्रशंसा करते हुए राजा भोज की प्रशंसा में लिखा है:—

#### मृल

श्रुत्वा सत्कविवर्ण्यभोजमहिभृत्सर्वश्रशिङ्गत्तमा भृत्पारिष्डत्यमवेश्न्य भूतलपतीनश्रानिदानीम्सनान्।

इससे ज्ञात होता है कि श्रेष्ठ कवियों ने राजा भोज की विद्वत्ता की बहुत कुछ प्रशंसा की है।

- ै महामहोपाध्याय कुप्पुस्त्रामी द्वारा संपादित गवनंमेंट श्रोरियन्टब मैन्युस्किप्ट बाइबेरी, मद्रास, की संस्कृत पुस्तकों की सूची, भा० २३, पृ० ८८७३।
- र महामहोपाध्याच कुणुस्त्रामी द्वारा संपादित गवर्नमेंट भ्रोरियन्टल कैन्युक्किष्ट बाइमेरी, मदास, की संस्कृत पुस्तकों की सूची, भा० २०, पृ० ७७३१।

# नटेशविज यः १

इस काव्य के कर्ता वेङ्कट कृष्ण ने अपने आश्रयदाता नरेश गोपाल के लिये लिखा है:—

### 'बोधे कलानां नवभोजराजः'

अर्थात्—वह विद्या सम्बन्धी कलात्रों के ज्ञान में नवीन भोज ही था।

## रम्भामञ्जरी

इस 'सट्टक' के कर्ता नयचन्द्र सूरि ने जैत्रचन्द्र (जयचन्द्र) की प्रशंसा करते हुए उस की ।दानशीलता की तुलना राजा भोज से की है:—

दाणेणं वित्रभोयविकमकहानिन्वाहगो नायगो । स्रो पस्रो जयचन्दणाम ण पह कस्सासये पीइदो॥

## संस्कृतच्छाया---

दानेन वित भोजविकम कथानिव्वहिका नायकः। स एष जैत्रचन्द्रनाम न प्रभुः कस्याशये प्रीतिदः॥

अर्थान्—अपने दान से बिल, भोज, और विक्रम की कथा का निर्वाह करने वाला यह जैत्रचन्द्र किस के चित्त में प्रीति उतपन्न नहीं करता है ?

<sup>9</sup> महामहोपाष्याय कुप्पुस्वामी द्वारा संपादित गवर्नमेंट घोरिबंटल मैन्युस्क्रिप्ट खाइबेरी, महास, की संस्कृत पुस्तकों की सूची, भा० २०, ए० ७५४ ।

# भोज के वंशज

इस अध्याय में भोज के बाद होने वाले मालवे के परमार-नरेशों का संज्ञिप्त इतिहास दिया जाता है:—

## १० जयसिंह (प्रथम) सं०९ (भोज) का उत्तराधिकारी

पहले लिखा जा जुका है कि, राजा भोज की मृत्यु के समय धारा पर शत्रुओं ने त्राक्रमण किया था। परन्तु इस जयसिंह ने कल्याण के सोलंकी (चालुक्य) सोमेश्वर (त्राह्वमत्र ) से सहायता प्राप्त कर धारा के राज्य का शीव्र हो उद्धार कर लिया। 9

इस के राज्य समय इस के सामंत वागड़ के परमार शासक मंडलीक (मंडन) ने कन्ह नामक 'दएडाधीश' को पकड़ कर इसके हवाले कर दिया था।

जयसिंह का वि० सं० १११२ (ई० स० १०५५) का एक दानपत्र र श्रोर वि० सं० १११६ (ई० स० १०५९) का एक शिलालेख स्रवा है।

उदयपुर (ग्वालियर) श्रीर नागपूर से मिली प्रशस्तियों में इस राजा का नाम नहीं है।

> भ स मालवेन्दुं शरणप्रविष्टमकराटके स्थापयतिस्म राज्ये। (विक्रमाङ्कदेवचरित, सर्ग ३, श्लो० ६७)

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup> एपिद्राफिया इग्डिका, भा० ३, ५० ४८-५०।

र यह टूटा हुन्ना लेख बाँसवाड़ा राज्य के पाँगाँ हेडा गाँव के मंडली-श्वर के मन्दिर में लगा है।

### 

यातो वि० सं० १११६ (ई० स० १०५९) में जयसिंह मर गया था, या फिर उदयादित्य ने उस से मालवे का राज्य छीन लिया होगा।

इसी उदयादित्य ने श्रापने नाम पर उदयपुर नगर (ग्वालियर-राज्य में) बसाया था। वहाँ से मिली प्रशस्ति में भोज के पीछे जयसिंह का नाम न देकर उदयादित्य का ही नाम दिया है। उसी में यह भी लिखा है कि इस ( उदयादित्य ) ने कर्णाट वालों से मिले हुए गुजरात के राज कर्ण से श्रापने पूर्वजों का राज्य छीन लिया था। व

नागपुर से मिली प्रशस्ति में लिला है:—
 तिस्मिन्वासवबन्धुतामुपगते राज्ये च कृत्याकुले
 भग्नस्वामिनितस्य वन्धुरुदयादित्याऽभवद्वभूपतिः।

इससे ज्ञात होता है कि यह उदयादित्य भोज का वंशज न होकर वन्धु था।

( पपिप्राफ़िया इंग्डिका, भा० २, पृ० १८४ )

े तत्रादित्य प्रतापे गतवित सदनं स्विगिणां भर्गभके

ग्याप्ता धारेव धात्री रिपुितिमिरभरैम्मैलिलोकस्तदाभूत् ।

विस्नस्तांगो निहत्योद्घटिरपुति [मि] रं खङ्गदगढांग्रुजाले

रन्योभास्वानिवोद्यन्युतिमुदितजनात्मोदयादित्यदेवः ॥२१॥

(एपिग्राफिया इचिडका, भा० १, ए० २३६)

नागपुर की प्रशस्ति से भी इस बात की पुष्टि होती है:— येनोद्दधृत्य महार्णवोपमिसलत्कर्णाटकर्णप्रभृ त्यूर्वीपालकव्धितां भुविममां श्रीमद्वराहायितम्

( पुपित्राक्रिया इण्डिका, भा० २, पृ० १८४ )

इससे यह भी अनुमान होता है कि, शायद जयसिंह के गद्दी दैठने

इस की पुष्टि 'पृथ्वीराज विजय' से भी होती है। उस में लिखा है कि उदयादित्य ने, सांभर के चौहान राजा विष्रहराज (वीसलदेव) तृतीय के दिए, घोड़े पर चढ़कर गुजरात के राजा कर्ण को जीता।

इस से अनुमान होता है कि उदयादित्य ने, चौहानों से मेलकर, यह चढ़ाई (कर्ण के पिता) भीमदेव की मालवे पर की चढ़ाई का बदला लेने के लिये ही की होगी।

भोज की बनाई पाठशाला के स्तम्भों पर नरवर्मा के खुदवाए 'नागवंध' में उदयादित्य के बनाए संस्कृत के वर्णों, नामों श्रौर धातुश्रों के प्रत्यय दिए हुए हैं।

इसका बनाया शिव का मन्दिर उदयपुर ( ग्वालियर राज्य ) में विद्यमान है। वहाँ पर परमार नरेशों के अनेक लेख लगे हैं। उनमें के दो लेखों से उक्त मन्दिर का वि० सं० १११६ (ई० स० १०५९) में उदयादित्य के राज्य समय प्रारम्भ हो कर वि० सं० ११३७ (ई० स० १०८०)

पर उसे कमज़ोर जान चेदि के राजा कर्ण ने फिर मालवे पर चढ़ाई की हो और उसी समय कर्णाटवालों की सेना जयसिंह की सहायता के लिये आई हो। परन्तु अन्त में जयसिंह के मारे जाने, अथवो अन्य किसी कारण से, वहाँ पर उदयादित्य ने अधिकार कर लिया हो।

वहीं पर यह भी खुदा है:—
 उदयादित्यदेवस्य वर्ग्णनागकृपाणिका ।
 मिणश्रेणी सृष्टा सुकविवन्धुना॥ : : ।
 कवीनां च नृपाणां च हृदयेषु निवेशिता॥

इसी प्रकार उसकी रचना के नमूने महाकाल के मन्दिर के पीछे की इतरी में लगे लेख के अन्त में, और 'ऊन' नामक गाँव में भी मिले हैं।

र जर्नल बंगाल एशियाटिक सोसाइटी, भा० ६, प्र० ४४६। परम्तु डाक्टर-हाल ( Dr. F. E. Hall ) के मतानुसार यह लेख सन्दिग्ध है। में समाप्त होना प्रकट होता हैं। उदयादित्य के समय का वि० सं० १९४३ (ई० स० १०८६) का एक लेख भालरापाटन से भी मिला है। र

भाटों को ख्यातों में उद्यादित्य के छोटे पुत्र जगदेव की वीरता का लम्बा किस्सा लिखा मिलता है। उपरन्तु शायद इस में सत्य का अंश बहुत ही थोड़ा है। हाँ, परमार नरेश अर्जुनवर्मा की लिखी 'अमर शतक' की 'रसिक संजीवनी' नामक टीका के इस अवतरण से—

> यथास्मत्पूर्वजरूपवर्णने नाचिराजस्य :— सन्नासा इव सालसा इव लसद्दगर्वा इवार्द्राद्य व्याजिह्या इव लिज्जिता इव परिभ्रान्ता इवार्ता इव । त्वद्रूषे निपतन्ति कुत्र न जगदेव प्रभो सुभ्रुवां धातावर्तननिततोत्पलदलद्रोणिदुहोद्रष्ट्यः ॥

इतना तो अवश्य ही सिद्ध होता है कि जगदेव नामका वीर श्रीर उदार पुरुष इस वंश में अवश्य हुआ था।

वृद्धियन ऐषिटकेरी, भाव २०, पृत्र मह

र जर्नल बंगाल एशियाटिक सोसाइटी, (१६१४) मा० १०, पृ• २४१-२४३।

३ मिस्टर फ्रॉबर्स ने 'रासगाला' में खिखा है कि, उद्यादित्य की सोखिक नि रानी से जगदेव का जनम हुआ था। युदाबस्था में विमाता की ईच्चों के कारण उसे घारा को छोड़कर अणहिलवाडे के राजा सोलिक्षी सिद्ध-राज-जयसिंह के आश्रय में जाना पड़ा। यद्यपि अपनी स्वामि-भक्ति के कारण कुछ दिन के लिये तो वह गुजरातनरेश का कृपा-पात्र हो गया, तथापि अन्त में उसे धारा को लीट आना पड़ा। प्रवन्धिचन्तामिण में उसको उद्यादित्य का पुत्र नहीं लिखा है।

४ 'ग्रमस्यतक' के चौथे रलोक की टीका ( ए० म ) !

# उदयादित्य के दो पुत्र थे। <sup>9</sup> लच्मदेव श्रौर नरवर्मा।

### १२ लक्ष्मदेव = सं० ११ का पुत्र

यद्यपि परमारों की पिछली प्रशस्तियों श्रीर दान पत्रों में इस राजा का नाम छोड़ दिया गया है, तथापि इसके छोटे भाई नरवर्मा के स्वयं तैयार किए<sup>र</sup> (नागपुर से मिले) लेख में इसका श्रीर इसकी विजयों का उल्लेख मिलता है। उसमें लिखा है:—

> पुत्रस्तस्य जगत्त्रयेकतरखेः सम्यक्प्रजापालन— व्यापार प्रवर्णः प्रजापतिरिब श्रीलद्दमदेवोऽभवत् ।

इसी के बाद उस में लक्ष्मदेव का गौड़, चेदि, पाण्डय, लङ्का, तुरुष्क, और हिमालय के 'कीर' नरेश, आदि को विजय करना लिखा है। परन्तु इनमें से (चेदि) त्रिपुरी पर की चढ़ाई, और मुसलमानों के साथ की लड़ाई के सिवाय अन्य बातों में सत्य का अंश होने में सन्देह होता है।

## १३ नर वर्मा=सं० १२ का छोटा भाई

तर्म व के पीछे पुत्र न होने से उसका छोटा भाई नरवर्मा उस का उत्तराधिकारी हुन्ना। यह भोज के समान ही स्वयं विद्वान् श्रौर विद्वानों का त्राश्रयदाता था। उदयादित्य के इतिहास में जिन 'नागबन्ध,' श्रादिकों का उल्लेख कर चुके हैं, वे इसी के समय खुदवाए गए थे। क्यों-कि उनके साथ इसके नाम का भी उल्लेख मिलता है। इसने श्रापनी कई

९ उत्यादित्य की पुत्री श्यामल देवी का विवाह मेवाइ-नरेश विजय-सिंह से हुआ था।

> २ तेन स्वयं कृतानेकप्रशस्तिस्तुर्तिचित्रितम् श्रीत्रल्लक्ष्मीघरेणैतद्देवागारमकार्यत ॥५६॥

> > ( नागपुर-प्रशस्ति )

प्रशस्तियाँ स्त्रयं लिखी थीं। यद्यपि यह स्वयं शैव-मताह्यायी था, तथापि विद्वान् होने के कारण श्रान्यमतों के श्रान्वार्यों का भी श्रादर किया करता था, श्रीर उनके साथ होनेवाले शास्त्रार्थों में भी भाग लेता था। इसी प्रकार का एक शास्त्रार्थ शैवान्वार्य विद्याशिववादी श्रीर जैनान्वार्य रत्नसूरि के बीन, महाकाल के मन्दिर में, हुआ था।

प्रबन्धिवन्तामिण में लिखा है कि—जिस समय गुजरात का राजा जयसिंह (सिद्धराज) श्रपनी माता को लेकर सोमनाथ की यात्रा को गया उस समय मालवे के राजा यशोवर्मा ने उसके राज्य पर चड़ाई करदी। यह देख जयसिंह के मंत्री सांतु ने उसे श्रपने खामी की उक्त यात्रा का पुर्य देकर वापिस लौटा दिया। परन्तु वास्तव में यह घटना नरवर्मा से ही सम्बन्ध रखती है। इसका बदला लेने के लिये ही जयसिंह ने धारा पर चढ़ाई की थी। यह युद्ध लगातार १२ वर्षों तक चलता रहा। इसी से इसके पुत्र यशोवर्मा के गई। बैठने के समय भी यह मगड़ा जारी था।

इसके समय की दो प्रशस्तियों में संवत् मिलता है। इनमें से पहली पूर्वोक्त वि० सं० ११६१ (ई० स० ११०४) की नागपुर की प्रशस्ति ध

<sup>ै</sup> नागपुर की वि० सं० ११६१ (ई० स० ११०४) की प्रशस्ति, श्रीर डज्जैन के महाकाल के मन्दिर से मिली (खिडत) प्रशस्ति।

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup> यह समुद्रघोष के शिष्य स्रप्रभस्रि का शिष्य था।

श्रभयदेवसूरि के 'जयन्तकाव्य' की प्रशस्ति में लिखा है कि यह नर-वर्मा वस्त्रभसूरि का बड़ा श्रादर करता था।

३ इसकी पुष्टि ( बाँसवाड़ा राज्य के ) सलवाड़ा गाँव के एक मन्दिर की गणपति की मूर्ति के आसन पर खुदे जेख से होती है।

<sup>(</sup> राजपूताना म्यूजियम, श्रजमेर, की रिपोर्ट, ई० स० १६१४-१४ ए० २ )

४ पुपिद्राफिया इशिंडका, भा० २, ५० १८२-८८।

है, और दूसरी वि० सं० ११६४ (ई० स० ११०७) की मधुकरगढ़ की प्रशस्ति है।

'राजतरिक्किणी' से झात होता है कि—काश्क्रीर-नरेश हर्ष<sup>२</sup> के पौत्र 'भिज्ञ' को कुछ दिनों तक धारा में रहकर इसी नरवर्मा की शरण लेनी पड़ी थी।<sup>३</sup>

नरवर्मा ने वि० सं० ११९० (ई० स० ११३३) तक राज्य किया था। १४ यशोवर्मा = सं० १३ का पुत्र

इसकी राज्य-प्राप्ति के समय तक भी गुजरातनरेश जयसिंह वाला भगड़ा जारी था। श्रन्त में जयसिंह ने धारा के दिल्लाणी द्वार को तोड़कर यशोवर्मा को, मय उसके कुटुम्बवालों के, क़ैंद कर लिया। इससे मालवे के बड़े भाग के साथ साथ चित्तौड़, डूंगरपुर, श्रीर बाँसवाड़े पर भी उसका श्रधिकार हो गया। इस विजय के उपलक्त्य में जयसिंह ने 'श्रवन्तिनाथ' की उपाधि धारण् की थी। कुछ दिन बाद यशोवर्मा, ने

मालवेन्द्रेण शस्त्रास्त्रविद्याभ्यासमकार्यत ॥२२=॥

( राजतरंगिणी-तरंग = )

इसके बाद इस 'भिन्न' ने काश्मीर लौटकर ई॰ स॰ ११११-११२८ के बीच एक बार कुछ दिन के लिये वहाँ पर श्रधिकार कर लिया था।

४ इन बातों की पुष्टि वि० सं० ११६४ की ज्येष्ठ विद १४ के उज्जैन से मिले जयसिंह के खेख से भी होती है। उससे यह भी ज्ञात होता है कि उस समय से। बद्घीनरेश जयसिंह की तरफ से नागरवंशी महादेव मालवे का शासक नियत था।

<sup>9</sup> एपियाफिया इशिडका, भा० ४, परिशिष्ट, ( इन्सिकिपशन्स श्रॉफ नॉर्दनं इशिडया, नं० मर ।

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup> हर्षकी मृत्यु वि० सं० ११४८ (ई० स० ११०१) में हुई थी।

३ सवृत्तप्रत्यभिद्योथ पुत्रवन्नरवर्मणा।

गुजरातनरेश की क़ैद से निकल कर श्रजमेर के चौहाननरेश की सहा-यता से श्रपने राज्य का कुछ हिस्सा गुजरातवालों से वापिस छीन लिया। श्रन्त में शायद ज्ञासिंह श्रीर यशोवर्मा के बीच सन्धि हो गई थी।

इसके समय के दो दान पत्र मिले हैं। पहला वि० सं० ११९१ (ई० स० ११३४) का है। इसमें का लिखा दान नरवर्मा के साव-त्सिरक-श्राद्ध पर दिया गया था। सम्भवतः यह उसका प्रथम सांवत्स-रिक-श्राद्ध ही होगा। दूसरा वि० सं० ११९२ (ई० स० ११३५) का है। इसका दूसरा एत्र ही मिला है। इसमें यशोवर्मा की माता मोमला देवी की मृत्यु पर संकल्प की हुई प्रथ्वी के दान का उल्लेख है।

इसके तीन पुत्र थे। जयवर्मा, श्वजयवर्मा श्रीर लद्मीवर्मा। १५ जयवर्मी = सं० १४ का पुत्र।

इसके समय मालवे पर गुजरात वालों का श्रिधिकार होने से या तो यह उनके सामन्त की हैसियत से रहता था, या फिर विन्ध्याचल के पहाड़ी प्रदेश में घुस गया था। वड़ नगर से मिली वि० सं० १२०८ की कुमारपाल की प्रशस्ति में लिखा है<sup>3</sup>:—

### 'द्वारालम्बितमालवेश्वरितः'

श्रर्थात्—कुमारपाल ने<sup>४</sup> मालवनरेश का मस्तक काटकर श्रपने द्वार पर लटका दिया था।

(इशिडयन ऐशिटक्वेरी, भा० १६, पृ० ३४३)

१ इसका उल्लेख महाकुमार लच्नी वर्मदेव के वि० सं० १२०० (ई० स० ११४३) के दानपत्र में मिलता है। यह (दूसरा) दानपत्र पहले दानपत्र की फिर से पुष्टि करने के लिये ही दिया गया था।

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup> इविडयन ऐविटकेरी, भा० १६, पु० ३४६।

<sup>&</sup>lt;sup>व</sup> प्रियाफ़िया इशिडका, भा० १, प्र० २१६।

र यह कुमारपाल वि॰ सं॰ ११६६ (ई॰ स॰ ११४२) में गही पर बैठा था।

इससे ज्ञात होता है कि इस समय के पूर्व ही कुमारपाल ने मालवनरेश जयवर्मी को पकड़कर मार डाला था। आयू से मिली प्रशस्ति में लिखा है:—

> "यश्चै। लुक्यकुमारपालनृपतिप्रत्यर्थितामागतं। गत्वा सत्वरमेव मालवपतिं वल्लालमालव्धवान् ॥३५॥

इससे ज्ञात होता है कि गुजरात नरेश कुमारपाल के सामन्त यशोधवल ने, जिस मालवनरेश को मारा था, उसका नाम बल्लाल था। र परन्तु मालवे के परमार नरेशों की प्रशस्तियों में बल्लाल का उल्लेख नहीं मिलता है। श्रतः इसके विषय में निश्चयपूर्वक कुछ नहीं कहा जा सकता। व

इसी जयवर्मा से कुछ काल के लिये मालवे के परमारों की दो

- <sup>9</sup> प्रिवाफ्रिया इशिडका, भा० =, पृ० २११।
- र कीर्तिकी मुदी, में भी चालुक्यनरेश कुमारपाल द्वारा बश्चालदेव का इराया जाना जिला है।
- ३ ऐसी भी प्रसिद्धि है कि, पहले जिस 'ऊन' गाँव का उत्लेख किया जा चुका है वह इसी बक्षाल ने बसाया था। वहाँ के एक शिवमन्दिर से दो लेख-खर्ड मिले हैं। उनमें इसका नाम लिखा है। 'भोज प्रबन्ध' का कर्तां बहाल और यह बक्षाल एक ही थे, या भिन्न इसका निश्चय करना भी कठिन है।

प्रोफ्रेसर की बहार्न का श्रमुमान है कि, यशोवर्मा के पकड़े जाने पर मालवे का कुछ भाग शायद बल्लाल नाम के किसी वीर भीर उद्योगी पुरुष ने भ्रधिकृत कर लिया होगा। परन्तु श्रीयुत सी० वी० वैद्य जयवर्मा का ही उपनाम बल्लाल देव मानते हैं। नहीं कह सकते कि यह पिछला श्रमुमान कहाँ तक ठीक हैं, क्यों कि मालवे के परमारों की प्रशस्तियों से जयवर्मा के इस उपनाम की सूचना महीं मिछती है। शासाएँ हो गई थीं। सम्भव है कि, जयवर्मा पर के, गुजरातनरेश कुमारपाल के हमले से उसके राज्य में गड़बड़ मच गई हो और इसी कारण उसका छोटा भाई श्रजयवर्मा उससे बदल गया हो। परन्तु उसका दूसरा भाई लहमीवर्मा उसी (जयवर्मा) के पत्त में रहा हो और इसी के बदले में जयवर्मा ने श्रपने राज्य का एक बड़ा प्रदेश उसे जागीर में दिया हो। इसके बाद शीघ्र ही जयवर्मा के गुजरातनरेश द्वारा पकड़ लिए जाने पर लहमी वर्मा को उक्त प्रदेश (भोपाल और होशंगाबाद के श्रास पास के प्रदेश) पर श्रधिकार करने में श्रपने बाहुबल से ही काम लेना पड़ा हो। फिर भो इस शाखा वाले श्रपने नामों के श्रागे महा-राजाधिराज, परमेश्वर, श्रादि की उपाधि न लगाकर महाकुमार की उपाधि ही धारण करते थे। इससे झान होता है कि बहुत कुछ स्वाधीन

<sup>9</sup> इसकी पुष्टि हरिश्चन्द्रवर्मा के दानपत्र से होती है। उसमें सपमी वर्मा का जयवर्मा की कृपा से शज्य पाना जिला है।

र इसकी सूचना महाकुमार उदयवर्मा के वि॰ सं॰ १२४६ (ई॰ स॰ ११६६) के दानपत्र से मिलती है। उसमें लिखा है:—

<sup>&#</sup>x27; ज्यवर्म्मदेवराज्ये व्यतीते निजकरकृतकर वालप्रसादाचाप्त-निजाधिपत्य ' '

<sup>(</sup>इशिडयन ऐशिटक्वेरी, भा० १६, ए० २४४ )

<sup>े</sup> महाकुमार उपाधिधारण करनेवाली मालवे के परमारों की शाखा:-

१ महाकुमार लक्ष्मीवर्मा = १५ जयवर्मा का छोटा भाई

यह बशोबर्मा का पुत्र और जयवर्मा का छोटा भाई था। इसका यूत्तान्त ऊपर दिया जा जुका है। इसका वि॰ सं॰ १२०० (ई॰ स॰ ११४४) का एक वानपत्र मिला है।

<sup>(</sup>इविडयन ऐक्टिक्वेरी, भा॰ १६, ४० ३४२-३४३ )

हो जाने पर भी इस शास्त्रा वाले पूर्ण स्वाधीन या राजा नहीं हो सके थे।

## १६ श्रजय वर्मा=सं० १५ का छोटा भाई

पहले लिखा जा चुका है कि इसने श्रापने बड़े भाई जयवर्मी के प्रभाव के शिथिल हो जाने से उसके राज्य के कुछ श्रंश पर श्रधिकार कर लिया था। इसके शासन में धारा के श्रासपास का प्रदेश था श्रीर इसकी उपाधियाँ महाराजाधिराज, श्रीर परमेश्वर थीं।

इस शाखा के नरेशों के नामों के साथ 'समाधिगतपञ्चमहाशब्दाखड्कार' को उपाधि भी क्यी रहती थी।

२ महाकुमार हरिश्चन्द्र वर्मा = सं० १ का पुत्र

इसका वि० सं० १२३६ (ई० स० ११७८) का एक दानपत्र भोपाल राज्य से मिला है। उसी में इसके द्वारा वि० सं० १२३४ में दिए गए दान का भी उस्लेख है।

( वर्नेस बंगास प्शियाटिक सासाइटी, भा० ७, ५० ७३६ )

### ३ उदयवर्मा = सं० २ का पुत्र

वि० सं० १२४६ (ईं० स० १२००) का इसका भी एक दानपत्र मिखा है।

(इविडयन ऐविटक्वेरी, भा॰ १६, प्र० २४४-२४४)

इसी के छोटे भाई का नाम देवपाल था; जो मुक्य शासावासे धार्जुनवर्मा के निस्सन्तान मरने पर उसके गोद चला गया। उदयवर्मा के बाद का इस शासा का इतिहास नहीं मिस्रता है। शायद देवपाल के बढ़ी शासा में गोद चले जाने के कारण यह शासा यहीं पर समास हो गई हो।

### १७ विन्ध्यवर्मा=सं० १६ का पुत्र

यह बीर घौर प्रतापी राजा था। इसने गुजरातनरेशों की निर्वेलता से लाभ उठाकर श्रपने राज्य का गया हुआ हिस्सा वापिस ले लिया।

ै इसके पीत्र शर्जनवर्मा के वि० सं० १२७२ (ई० स० १२१४) के बानपत्र में जिसा है:---

> तस्मादजयवर्माभूज्जयश्रीविश्रुतः स्तः॥ तत्स्तुय रमूर्जन्यो धन्योत्पत्तिरजायत गुर्जरच्छे दिनर्वधी विन्ध्यवर्मा महास्तुतः॥ ( जर्नेब श्रमेरिकन श्रोरिबंटक सोसाइटी, भा० ७, ए० ३२-३३ )

र उदयपुर (ग्वालियर राज्य) के शिव मन्दिर से मिले वि० सं० १२२० (ई० स० ११६३) के एक टूटे हुए जोख से प्रकट होता है कि, उस समय उक्त प्रदेश गुजरात के सीखंकी नरेश कुमारपाल के श्रधिकार में था।

( इिखब्यन ऐबिटक्वेरी, भा० १८, ए० ३४३ )

इसी प्रकार वहाँ से मिली वि० सं० १२२६ (ई० स० १९७३) की प्रशस्ति से सिद्ध होता है कि उस समय वहाँ पर गुजरातनरेश श्रजयपालदेव का श्रिकार था।

( इिरहयन ऐरिटक्वेरी, भा० १८, ए० ३४७)

गुजरात के से। खड़ीनरेशों के इतिहास से सिंख होता है कि, वैसे सो सोजड़ीनरेश प्रजयपाज के समय से ही उक्त शाखा का प्रभाव घटने जग गया था। परन्तु उसके पुत्र मूजराज द्वितीय के बाल्यावस्था में गद्दी पर बैठने के कारण उसके बहुत से सामन्त स्वतन्त्र हो गये। सम्भवतः इसी मौक्ने पर विम्ध्यवमां ने भी स्वतन्त्र होकर गुजरातवाजों के प्रधिकृत माजवे के प्रदेशों पर फिर से प्रधिकार कर जिया होगा।

सोमेश्वर के बनाये 'सुरथोध्सव' में जिखा है कि विन्ध्यवर्मा गुजरातवाजों से हारकर भाग गया था। (सर्ग १४, रजो० ३६) यह नरेश भी विद्या-रसिक था। इसका 'सान्धि विप्रहिक'-मंत्री बिल्हण किव था। परन्तु यह 'विक्रमाङ्कदेव चरित' के कर्ता काश्मीर के बिल्हण क से भिन्न था।

श्रीयुत लेले श्रीर कर्नल ल्श्नार्ड विन्ध्यवर्मा का समय ई० स० ११६० से ११८० (वि० सं० १२१७ से १२३७) तक मानते हैं।

सपादलत्त (सवालाख) में होनेवाले मुसलमानों के श्रात्याचारों को देख माँडलगढ़ (उदयपुर राज्य) का रहने वाला श्राशाधर नामक

गाँदू से मिले विन्ध्यवर्मा के लेख में लिखा है:—
 'बिन्ध्यवर्मनृश्तेः साद्भूः सान्धिविग्रहिकविल्हणः कविः।'
 (परमार्स मॉफ्र धार ऐगड मालवा, ए० ३७)

यह बिल्हण देवपाल के समय तक इसी पद पर रहा था।

र यह आशाधर ज्याघेर वाल ( बघेर वाल ) जाति का था। इसके पिता का नाम सक्षचण, माता का नाम रत्नी, की का नाम सरस्वती, और पुत्र का नाम चाइड़ था। जैन मुनि उदयसेन ने आशाधर को 'कलिकालिदास' के नाम से भूषित किया है। उपयुक्त किव बिल्हण इसे 'किवराज' के नाम से पुकारता था। इस (आशाधर) ने धारा में रहते समय धरसेन के शिष्य महावीर से 'जैनेन्द्र ज्याकरण' और जैनसिद्धान्त पढ़े थे। विन्ध्यवर्मा का पौत्र आर्जुनवर्मा भी इसका बढ़ा आदर करता था। उसके राज्य समय यह नालका के नेमिनाथ के मन्दिर में जाकर रहने लगा था।

इसके अनेक शिष्य थे। उनमें से देवेन्द्र, आदि को इसने व्याकरण, विशासकीर्ति, आदि को तर्कशास्त्र, विनयसन्द्र, आदि को जैनसिद्धान्त और बास सरस्वती, व महाकवि मदन को सुन्दः शास्त्र पदाया था।

भाशाधर ने भएने बनाए ग्रन्थों की सूची इस प्रकार दी है :--१ 'प्रमेयरकाकर' (स्याद्वादमत का तर्कग्रन्थ), २ 'भारतेश्वराम्युदय'

जैन पश्डित अपने निव(संस्थान को छोड़कर मालवे में जा बसा था। वहीं पर उसके और विन्ध्यवर्मा के मंत्री विल्हण कवि के बीच मैत्री हो गई।

### १८ सुभटवर्मा = सं० १७ का पुत्र

यह भी एक वीर पुरुष था। इसने श्रपने राज्य को स्वतंत्र करने के साथही गुजरात पर भी चढ़ाई की थी परन्तु उसमें इसे विशेष सफलता नहीं मिली। उस समय वहाँ पर सोलंकी भीम द्वितीय का श्रिषकार था। इस सुभटवर्मा को सोहड भी कहते थे।

कान्य और उसकी टीका, ३ 'धर्मामृतशाख' और उसकी टीका (जैन मुनियों और आवर्कों के आचार का घन्य), ४ 'राजीमती-विप्रक्रम' (नेमिनाथ विषयक खगढ-काव्य), ४ अध्याश्मरहस्य' (योग), ६ 'मूलाराधना', 'इष्टोपदेश', और 'चतुर्विशितस्तव', आदि की टीकाएँ, ७ 'क्रियाकलाप' (अमरकोष की टीका), ६ इद्रट के 'काव्यालंकार की टीका, ६ (आईत्-) 'सहस्रनामस्तव'-सटीक, १० 'जिनयज्ञकरूप'-सटीक, ११ 'त्रिषष्टिस्मृति' (आर्थ महापुराण के आधार पर ६६ महापुरुषों की कथा), १२ 'नित्यमहोद्योत' (जिनपूजन सम्बन्धी), १३ 'रक्षत्रयविधान' (रक्षत्रय-पूजा माहास्त्य), और १४ 'वाग्मट-संहिता' (वैषक) की 'अष्टाक्रहदयोखोत' नामक टीका।

इनमें से 'त्रिपष्टिस्मृति' वि॰ सं॰ १२६२ (ई॰ स॰ १२३४) में देवपाल के राज्य में और 'भष्यकुमुदचन्द्रिका' नाम की 'धर्मामृतशास्त्र' की टीका वि॰ सं॰ १३०० (ई॰ स॰ १२४४) में जयतुगीदेव के समय समाप्त हुई थी।

- ै बाँग्वे गज़टियर में जिला है कि—देविगिरि के यादव राजा सिंधया ने सुभटवर्मा पर विजय प्राप्त की थी। (भा० १, खबड २, ए० २४०)
  - र इसकी पुष्टि चर्जनवर्मों के वानपत्र से भी होती है। ( बर्नेस बंगास प्रियाटिक सोसाइटी, भा० ४, ५० ३७=-३७६)

श्रीयुत तीले और कर्मल तुमई इसका राज्यकाल ई० स० ११८० से १२१० (वि० सं० १२३७ से १२६७) तक अनुमान करते हैं।

### १९ अर्जुनवर्मा=स० १८ का पुत्र

यह नरेश स्वयं विद्वान् किंब और गानविद्या में निपुण् था। किं इसके समयके तीन दानपत्र मिले हैं। पहला मौद्ध से मिला विं० सं० १२६७ (ई० स० १२१०) का, दूसरा भड़ीच से मिला वि० सं० १२७० (ई० स० १२१३) का, बीर तीतरा अमरेश्वर मिला किं सं० १२७२ (ई० स० १२१५) का है। किं सुनियाता) से मिला वि० सं० १२७२ (ई० स० १२१५) का है। किं इसने गुजरात नरेश जयसिंह को हराया था ।

'प्रबन्धचिन्तामिण' में जिल्ला है कि, माजवनरेश सेाहद के गुजरात पर चढ़ाई करने पर भीमदेव के मंत्री ने उसे समम्तकर जीटा दिया था। (ए० २४३)

'कीर्तिकी मुदी' में भीमदेव के मंत्री के स्थान में बघेल लवसप्रसाद का नाम विया है। (सर्ग २, रलो० ७४)

यह जवणप्रसाद भीम हितीय का सामन्त था।

- 'काञ्यगान्धर्वसर्वस्विनिधिना येन सांप्रतम् ।
   भारावतार्णं देञ्याश्चके पुस्तकवीणयोः ॥'
   ( एपिग्राफिया इचिडका, भा० ६, ए० १०८ )
- र जर्नल बंगाल एशियाटिक सासाइटी, भार ४, पूर ३७८।
- ३ जर्नज श्रमेरिकन श्रोरिययटज सोसाइटी, भा० ७, ५० ३२।
- <sup>ध</sup> अमरेश्वरतीर्थं रेवा और कपिला नांदयों के सङ्गम पर है।
- े बर्नत अमेरिकन बोरियवटत सोसाइटी, भा० ७, ५० २४।
- गुजरातनरेश भीमदेव द्वितीय के समय उसके रिश्तेदार जयसिंह (जैत्रसिंह—जयंतसिंह) ने कुछ दिन के खिथे उससे अणहिस्रवादे का शासन द्वीन खिया था। परन्तु सन्त में यहाँ पर किर से भीमदेव का स्रधिकार होगया।
  - <sup>७</sup> 'वाललीलाहवे यस्य जयसिंहे प्रतायिते।' (एपिन्नाफ्या इविडका, भा० १, ४० १०१)

इसी (अर्जुनवर्मा) के समय इसके गुरु (बालसरस्वती) मदन ने 'पारिजातमञ्जरी' (विजयश्री) नाम की नाटिका वनाई थी। इस में भी अर्जुनवर्मा और गुजरातनरेश जयसिंह के बीच के युद्ध का वर्णन है। यह युद्ध पावागद के पास हुआ था, और इस में जयसिंह को हारकर भागना पड़ा था।

यह नाटिका पहले पहल, वसन्तोत्सव पर, भोजकी बनाई पाठशाला<sup>३</sup> में खेली गई थी।

'श्रवन्ध चिन्तामणि' में लिखा है कि-भीम (द्वितीय) के समय अर्जुनवर्मा ने गुजरात को नष्ट किया था।

इसी (श्रर्जुनवर्मा) ने 'श्रमरूशतक' पर 'रसिकसंजीवनी नाम की टीका लिखी थी।

इस अर्जुनवर्मा की उपाधि 'महाराज' लिखी मिलती है।

२० देवपाल = सं० १९ का उत्तराधिकारी

यह (१४) यशोवर्मा के पौत्र महाकुमार हरिश्चन्द्रवर्मा का छोटा पुत्र श्रौर महाकुमार उदयवर्मा का छोटा भाई था । तथा

( प्पित्राफ्रिया इविस्का, भा० म, ए० १०१-१२२ )

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> यह पूर्वोक्त भाशाधर का शिष्य भीर गीड़ बाह्म गाथा।

र एक शिका पर खुदे इस नाटिका के पहले दो श्रद्ध धारा की कमाक्षमीला मस्जिद से मिले हैं।

र यही पाठशाला आजकल कमालमीला मस्जिद् के नाम से प्रसिद्ध है।

<sup>8 ( 80</sup> sto ) 1

<sup>े</sup> श्रार्जुनवर्मा के लेखें। में इसका उल्लेख न होने से श्रानुमान होता है कि या तो यह घटना वि॰ सं॰ १२७२ (ई॰ स॰ १२१४) के बादकी है, या इसका तालार्थ जयसिंह वाली घटना से ही है।

श्रर्जुनवर्मा के निस्सन्तान मरने के कारण उसका उत्तराधिकारी हुआ। इसकी उपाधि 'साहसमल्ल' थी।

इसके समय के तीन शिलालेख श्रौर एक दानपत्र मिला है। इनमें का पहला शिलालेख वि० सं० १२७५ (ई० स० १२१८) का, दूसरा वि० सं० १२८६ (ई० स० १२२९) का, श्रौर तीसरा वि० सं० १२८९ (ई० स० १२३२) का है। इसका दानपत्र वि० सं० १२८२ (ई० स० १२२५) का है।

यह माहिष्मती ( महेश्वर=इन्दौर राज्य में ) से दिया गया था। इसी के राज्यसमय वि० सं० १२९२ ( ई० स० १२३५ ) में श्राशाधर ने ऋपना 'त्रिषष्टि स्मृति' नामक य्रन्थ समाप्त किया था।'

पहले लिखा जा चुका है कि, इसके समय शम्सुदीन अल्तमश

- १ इविडयन ऐविडकेरी, भा० २०, पृ० ३११।
- र ह्रिड्यन ऐरिटकेरी, भा० २०, पृ० ६३।
- 🤰 इविदयन ऐविटर्फरी, भा० २०, पृ० ८३।
- <sup>४</sup> एपिब्राफ्रिया इग्डिका, भा० ६, पृ० १०८-११३।
- ' श्राशाधर की बनाई 'जिनयज्ञकरूप' नामक पुस्तक में जिखा है :— विक्रमवर्षसपंचाशीतिद्वादशशतेष्वतीतेषु । श्राश्विनसितान्त्यदिवसे साहसम्बापराख्यस्य ॥ श्रीदेवपालनृपतेः पमारकुलशेखरस्य सौराज्ये । नलकच्छपुरे सिद्धो ग्रन्थोयं नेमिनाथ चैत्यगृहे ॥

इससे प्रकट होता है कि आशाधर का यह 'जिनयझकरूप' भी वि॰ सं॰ १२८४ में देवपाज के राज्यसमय ही समाप्त हुआ था, और देवपाज का ही दूसरा नाम 'साहसमरूज' भी था।

<sup>&</sup>lt;sup>६</sup> इसी पुस्तक का 'मालवे के परमार राज्य का श्रम्त' नामक अध्याय,

ने ग्वालियर पर कब्जा करने के बाद, वि० सं० १२९२ (ई० स० १२३५) में भिलसा, श्रीर उन्जैन पर भी श्रिधकार कर लिया था, श्रीर इसी श्रवसर पर उसने वहाँ (उन्जैन) के महाकाल के मन्दिर को भी तोड़ा था। परन्तु वहाँ पर उसका श्रिधकार स्थायी न हुआ। उसके लौट जाने पर उक्त प्रदेश फिर से परमार नरेशों के शासन में श्रागया। हाँ, इनका शासन शिथिल श्रवश्य हो गया था।

## २१ जयतुगीदेव (जयसिंह द्वितीय)=सं० २० का पुत्र

इसके समय के दो शिला लेख मिले हैं। इनमें का पहलावि० सं०-१३१२ (ई० स० १२५५) का राहतगढ़ से, अधौर दूसरा वि० सं०१३१४ का (कोटा राज्य के) अद्रूनामक गाँवर से मिला है।

श्राशाधर ने श्रपने 'धर्मामृतशास्त्र' के श्रन्त में लिखा है :--

पंडिताशाधरश्चके टीकां कोदक्तमामिमाम् ॥२=॥ प्रमारवंशवादीं दुदेवपालनृपात्मजे । श्रीमज्जेतुगिदेवे सिस्थाम्नावंतीनवंत्यलम् ॥३०॥ नलकच्छपुरे श्रीमन्नेमिचैत्यालयेसिधत् । विकमाब्दशतेष्वेषात्रयोदशसु कार्तिके ॥३१॥

श्चर्थात्—नालछा के नेमिनाथ के मन्दिर में रहते हुए, श्चाशाधर ने, इस 'चोदचमा' नामक टीका को, वि० सं० १३०० (ई० स० १२४३) में, परमारनरेश देवपाल के पुत्र जैतुगिदेव के राज्य में, बनाया।

इससे प्रकट होता है कि वि० सं० १३०० (ई० स० १२४३) के

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> इविडयन ऐविटकेरी, भा० २० ५० ८४।

र भारतीय प्रचीन बिपिमाबा, ए० १८२ की टिप्पणी ६ इस बोख में शताब्दी के, श्रगते, दो श्रङ्क (१३) छूट गए हैं।

पूर्व ही किसी समय देवपालदेव मर गया था, श्रीर जयतुगीदेव राज्य का स्वामी हो चुका था।

इसीके दूंसरे नाम जैत्रसिंह श्रीर जयसिंह ( द्वतीय ) भी थेर

<sup>9</sup> चीरवा के लेख में लिखा है:—

यः श्रीजेसलकार्ये भवदुत्थूणकरणांगणे प्रहरन् । पंचलगुडिकेन समं प्रकटव (व) लो जैत्रमल्लेन ॥२=॥

इससे ज्ञात होता है कि मेवाइ के, गृहिलनरेश जैन्नसिंह की तरफ़ के, चितौड़ के कोतवाल के छोटे पुन्न, मदन ने प्रपने स्वामी जेसल (जैन्नसिंह) के लिये प्रथ् था (बाँस बाड़ा राज्य में) के पास 'पंचलगुढिक' जैन्नमल्ल के साथ युद्ध किया। एक तो प्रथ् था के परमार शासक मालवे के परमारों के सामन्त थे। दूसरा मेवाइ के गृहिलनरेश जैन्नसिंह का समय वि० सं० १२ ७० से १३०६ (ई० स० १२१३ से १२४३) तक (प्रथवा इससे भी आगे तक) होने से जयतुगी और ये दोनों समकालीन थे। तीसरा परमारनरेश जैन्नसिंह के नाम के साथ 'पंचलगुढिकेन' विशेषण लगा है। सम्भव है, यह जयतुगी को 'महाकुमार' उपाधि घारिणी शास्त्रा की सन्तान प्रकट करने के लिये ही, 'पञ्चमहाशब्द' के स्थान में, निरादर सूचक रूप में, प्रयुक्त किया गया हो।

इन्हीं श्रनुमानों के श्राधार पर विद्वान् लोग इस युद्ध का इसी जय-तुगी के साथ होना मानते हैं।

र गुजरात में बघेलों का राज्य स्थापित करने वाले वीसलदेव ने भी
श्रिधिकार प्राप्ति के बाद मलवनरेश से युद्ध किया था। यह घटना वि॰
सं॰ १३०० और १३१८ (ई॰ स॰ १२४३ और १२६१) के बीच की होगी।
ऐसी हालत में वीसल का यह युद्ध जयतुगी देव श्रथवा उसके उत्तराधिकारी
के समय ही हुआ होगा। कहते हैं कि, गणपित व्यास ने इस घटना पर
धाराष्ट्रंस' नामक एक काव्य भी जिला था।

### २२ जयवर्मा द्वितीय-सं० २१ का छोटा भाई

इसके समय का वि० सं० १३१४ (ई० स० १२५७) का एक लेख<sup>9</sup> श्रीर वि० स० १३१७ (ई० स० १२६०) का एक दानपत्र<sup>२</sup> मिला **है**।

इसमें का लिखा दान श्रमरेश्वर-चेत्र में दिया गया था। उस समय इसका 'सांधि विमिद्दिक' मालाधर, श्रीर 'महाप्रधान' राजा श्रजय-देव था।

### २३ जयसिंह तृतीय=सं० २२ का उत्तराधिकारी

इसके समय का वि० सं० १३२६ ( ई० स० १२६९ ) का एक शिलालेख पथारी गाँव से मिला है। ३

वि० सं० १३४५ के कवाल जी के कुंड (कोटाराज्य में) के शिलालेख में लिखा है कि रएथंभोर के चौहाननरेश जैत्रसिंह ने माँडू में स्थित जयसिंह को बहुत तंग किया और उसके सैनिकों को 'मंपायथा' की घाटी में हराकर रएथंभोर में क़ैंद करिंदया।

- <sup>9</sup> परमार्स **भॉ**फ्र धार ऐरड मालवा, ए० ४०।
- <sup>२</sup> एपिद्याक्रिया इगिडका, भा० ६, ५० १२०-२३ ।
- व प्रिकाकिया इविडका, भा० ४, में प्रकाशित—प्रोफ्रेसर की बहाने की इन्सकिपशन्स भ्रॉफ नॉर्दर्न इविडया, सं० २३२।
  - ततोभ्युवयमासाद्य जैत्रसिंहरविन्नवः ।
     श्रिप मंडपमध्यस्थं जयसिंहमतीतपत् ॥९॥

येन अंपाइथाघट्टे मालवेशभटाः शतम् । व(व)दुष्वा रणस्तम्भपुरे चित्रानीताश्च दासताम् ॥६॥ २४ अर्जुन वर्मा द्वितीय—सं०२३ का उत्तराधिकारी

पूर्वीक कवालजी के कुण्ड के लेख में लिखा है :-

सां (सा) घ्राज्यमाज्य परितोषितह्व्यवाहो । हंमीरभूपतिरविंव (द) त भूतधाच्याः ॥१०॥

> निर्ज्जित्य येनार्जुनमाजिमूर्छि । श्रीम्मालवस्योज्जगृहे हठेन ॥११॥

इससे प्रकट होता है कि रण्थंभोर के चौहाननरेश हंमीर ने खर्जुन वर्मा को हराकर मालवे का प्रदेश छीन लिया था।

यह घटना वि० सं० १३३९ श्रीर १३४५ (ई० स० १२८२ श्रीर-१२८८) के बीच किसी समय हुई होगी, श्रीर हम्मीर ने श्रपने राज्य की सीमा से मिला हुआ मालवे का कुछ श्रंश दबा लिया होगा।

२५ भोज<sup>र</sup> द्वितीय=सं० २४ का उत्तराधिकारी

'हम्मीर महाकाव्य' में लिखा है :---

ततो मण्डलकृदुर्गात्करमादाय सत्वरम् । ययौ धारां धरासारां वारांराशिमेहीजसा ॥१७॥

- ै 'हम्मीर महाकाञ्च' में हम्मीर की राज्य-प्राप्ति का समय वि० सं० १३३६ (ई० सं० १२८३) श्रीर प्रवन्धकोष के श्चन्त की वंशावली में . वि० सं० १३४२ (ई० स० १२८४) दिया है। तथा कवालजी के कुराइ का हम्मीर का शिला लेख वि० स० १३४४ (ई० सं० १२८८) का है।
  - े सिन्ना से मिन्नी सारंगदेव के समय की प्रशस्ति में लिखा है :--

\* \*

सारंगदेव इति शाङ्ग घरानुभावः ॥१२॥

# परमारान्वयद्रौढो भोजा भोज इवापरः। तत्राम्भोजमिवानेन राज्ञाम्लानिमनीयत ॥१८॥

(सर्ग९)

इससे ज्ञात होता है कि, हम्मीर ने, माँडू से कर लेकर, धारा पर चढ़ाई की। इस पर वहाँ का राजा परमारनरेश भोज द्वितीय घबरा गया।

वि० सं० १३४५ के, (कोटा राज्य में के) कवाल जी के कुएड पर के, लेख में इस घटना का उल्लेख न होने से प्रकट होता है कि, यह घटना इस समय के बाद, श्रीर वि० सं० १३५८ (ई० स० १३०१) के पहले किसी समय हुई होगी।

पहले लिखा जा चुका है कि—धारा की श्रब्दुल्लाशाह चंगाल की क्रब के कारसी लेख श्रौर उर्दू की 'गुलदस्ते श्रव्र' नामक पुस्तक में लिखा

### युधि याद्वमालवेश्वरा— वकृत ज्ञीणवली बलेन यः।

(एपियाफ्रिया इविडका, भा० १, ए० १८१)

इससे प्रकट होता है कि गुजरातनरेश बघेल सारंगदेव ने मालवनरेश को हराया था। परन्तु निश्चयपूर्वक नहीं कह सकते कि, यह कौनसा मालव-नरेश था। सारंगदेव के समय का वि० सं० १३४० (ई० स० १२६३) का एक शिलालेख श्राबू से भी मिला है।

फ्रारसी तवारीख़ों से ज्ञात होता है किसा रंगदेव ने उस गोगादेव को; जो पहले माजवनरेशों का मंत्री था, परन्तु बाद में श्राधे राज्य का स्वामी बन बैठा, हराया था। इस गोगदेव का खुलासा हाल पहले दिया जा चुका है।

ै इसी वर्ष वीर हम्मीर, सुलतान अलाउद्दीन के साथ के युद्ध में, मारा गया था। है कि उक्त श्रब्दुल्लाशाह को करामातों को देखकर भोज ने मुसलमानी धर्म प्रहर्ण कर लिया था। उक्त लेख हिजरीसन् ८५९ (वि० सं० १५१५== ई० स० १४५६) का होने से, या तो भोज के मुसलमान होने की यह कथा कल्पित ही है, या फिर इसका सम्बन्ध भोज दितीय से है।

### २६ जयसिंह चतुर्थ=सं २५ का उत्तराधिकारी

वि० स० १३६६ (ई० स० १३०९) का इसका एक शिलालेख १ उदयपुर (ग्वालियर राज्य) से मिला है।

इसी के राज्य में मालवे पर गुसलमानों का श्रिधकार हो गया, श्रीर वहाँ का प्रदेश छोटे छोटे सामन्त नरेशों में बँट गया।

इसके बाद का इस शाखा के किसी परमारनरेश का हाल नहीं मिलता है।

१ इंग्डियन ऐश्टिकेरी, भा० २०, पृ० ८४



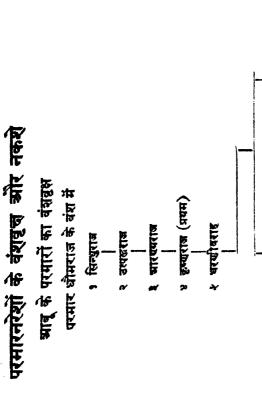

कृष्ण्यान हित्तिय

वाक्पतिराज (बालार की शाखा)

६ महिपांस (देवराज)

```
१६ कृष्णराज (तृतीय)
                                                                 विक्रमसिंहरै
                             १७ प्रसापसिंह
```

प्रस्थावदेव

१२ सेम्मसिंड

१४ धारावर्ष

```
घंधुक्षम्रमुसमराव्यस्ततस्ते रिपुद्विपघटाजितोऽभयम् । यत्कुलेऽजनि पुमान्मनोरमो रामवंब इति कामदेबजित् ॥३८॥
                                                                                                                                                                                                       रोदः कंद्रवर्तिकीर्तिलहरीलिप्तामृतांशुषुतेरप्रधुम्नवशो यशोघवल इत्यासीन्तनूजस्ततः ॥
श्रमकू पर के नेमिनाथ के मन्दिर के वेख में खिला है:---
```

(प्पिप्राक्रिया हंडिका भा॰ ८ ए॰ २१०-२११)

इससे यशोधवत का रामदेव का पुत्र होना ही प्रकट होता है। सम्भव है उसके छोटे होने के कारण ही रामदेव के बाद विकासिंह गड़ी पर बैठा हो। े दि० सं० १३४६ (ई० स० १२६६) का, इसके समय मा एक लेख, सिरोही राज्य के बर्माय गाँव के, ब्राह्मया स्वामी नाम के, सूर्य के मन्दिर से मिला है। उसमें इसकी उपाधि 'मद्दारात कुल' (मद्दारायत) जिल्ली है। वि॰ सं॰ १२८७ की आबूपर की तेलपाल के मन्दिर की प्रशस्ति में परमार नरेश सोमसिंह के नाम के साथ मीं 'राजकुल' (रावल) की उपाधि लगी है। इसी विक्रमसिंह के समय वालोर के चौदानों ने षाबू के परमार राज्य के परिचनी भाग पर अधिकार कर लिया और बाद में वि॰ सं॰ १३६८ ( है॰ स॰ १३११) के करीय चौहान राव क्षुम्भाने षाबू के परमार राज्य की समाप्ति करही।

### मालवे के परमारों का वंशवृच

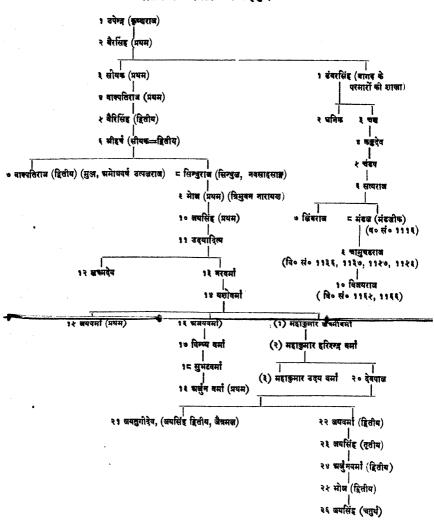

# आबू के परमारों का नक्या

| संस्या     | मास                 | तरस्यर क्षा सम्बन्ध     | श्चात समय                | समकाबीन मन्य मरेट                                                |
|------------|---------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------|
| -          | सिन्धुराज           | परमार भीमराब के बंश में |                          |                                                                  |
| œ          | डलकराज              | सं॰ १ का पुत्र या       |                          |                                                                  |
|            |                     | उत्तराधिकारी            |                          |                                                                  |
| m          | भारवयराज            | सं• २ का पुत्र          |                          |                                                                  |
| 20         | कृष्णराज (प्रथम)    | सं ३ का पुत्र           |                          |                                                                  |
| *          | भरसीयराह            | सं• ४ का एव             |                          | सोखंकी मूखराज, राष्ट्रकूट धवत                                    |
| w′         | महीपाख (देवराज)     | सं• १ का पुत्र          | वि• सं० १०५६             |                                                                  |
| 9          | मंद्रक              | सं• ६ का पुत्र          |                          | सांखंकी भीमदेक(प्रथम),परमार भोख(प्रथम)                           |
| n          | पूर्वपाब            | सं. ७ का पुत्र          | विक्सं० १०६६ सीर ११०२    |                                                                  |
| <b>e</b> ¢ | कृष्य राज (द्वितीय) | सं वस्त्र कोटा भाई      | बिल्सं । १११७ ब्रीर ११२३ | विव्सं ० १११७ मीर ११२३ तोखंकी भीमदेव(प्रथम), जैद्दान बाद्धप्रसाद |
| <b>:</b>   | Hans                | सं ६ का बंशक            |                          |                                                                  |
| 5          | रामदेव              | सं १०का वंशज            |                          |                                                                  |

| 8       | १२ विक्रमसिंह | सं॰ ११ का उत्तराधिकारी |                                                           | सोबंदी कुमारपाब, चौदान श्रयों-                                       |
|---------|---------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| es<br>G | यशोधनस        | सं॰ १२ का भतीबा        | <u>बि</u><br>स्<br>इ.इ.इ.इ.इ.इ.इ.इ.इ.इ.इ.इ.इ.इ.इ.इ.इ.इ.इ. | राज (भ्राना)<br>सोजंकी कुमारपाब, मान्नवे का                          |
| •       |               |                        |                                                           | राजा थएकाल                                                           |
| 30      | धारावर्ष      | सं  १३ का पुत्र        | विक सं ७ ९२२०, ९२३७,                                      | तालंशी कुमारपाल, तालंकी श्रमय-                                       |
|         |               |                        | १२४६, १२६५ श्रोर<br>१२७६                                  | पास, संखंकी मुखरास (द्वितीय),<br>सासंकी भीमदेव (द्विताय),उसरी केंक्स |
|         |               |                        |                                                           | का शजामज्ञिकाञ्जेन, दिव्य का यादव                                    |
|         |               |                        |                                                           | नरश ।सम्बद्ध, सुबतान शस्तुद्दान<br>धन्तमश, चौहान केल्ह्या, गुहिब     |
|         |               |                        |                                                           | सामन्त्रसिंह, कुतुबुद्दीन ऐबक                                        |
| *       | सेमसिंह       | सं• १४ का पुत          | विवसं १२८७ थौर १२६३                                       | साखंकी भीमदेव (द्वितीय),                                             |
| ~       | कृत्यानाज     | सं ११ का पुत्र         |                                                           |                                                                      |
| 2       | प्रनापसिंह    | सं• १६ का युत्र        | विक सं ० १३ ४४                                            | गुष्टिन जैत्रसिंह                                                    |
| ī       | िक्रमसिङ      | (सम्भव है यह सं० १७    | वि॰ सं॰ १३१६                                              | ( इमका उक्त संबद् का एक शिका                                         |
|         |               | का उत्तराधिकारी हो)    |                                                           | लेख सीरोडी राज्य के वर्माण गांव के<br>सूर्य के मन्दिर में बागा है।)  |
|         |               |                        |                                                           |                                                                      |

# मालंबे के परमारों का नकशा

| स्या | नाम                                                                                        | प्रस्पर का सम्बन्ध           | ज्ञात समय                             | समकालीन झन्य नरेश                                                                       |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| •    | उपेन्द्र (कृष्ण्यात)                                                                       | मालवे के परमार राज्य         |                                       |                                                                                         |
| P.   | वैरसिङ (प्रथम)                                                                             | का सत्यापक<br>सं० १ का पुत्र |                                       |                                                                                         |
| m    | सीयक                                                                                       | सं॰ २ का दुव                 |                                       |                                                                                         |
| 20   | याक्पतिराज (प्रथम)                                                                         | सं० ३ का पुत्र               |                                       |                                                                                         |
| *    | वै.रसिंह (द्वितीय) (वज्जटस्वामी) सं० ४ का पुत्र                                            | सं० ४ का पुत्र               |                                       |                                                                                         |
| w    | श्रीहर्ष (सीयक-द्वितीय, सिंहभट) सं॰ ४ का पुत्र                                             | सं ० १ का पुत्र              | वि० सं० ९००५ और<br>१०२६               | द्रिक्षिश-गष्टकः खोटिगदेत, घागइ<br>का परमार कङ्कट्न,                                    |
| Ð    | वाक्पतिरात (द्वितीय) (मुक्ष,<br>ध्रमांघ वर्ष, उत्पत्तरात्त,<br>पृथ्वीवस्त्तम, श्रीवस्त्तम) | स.<br>१ का पुत्र             | विवसंव १ न ३१, १ व ३६<br>स्रोत १ व ६० | हैहय युत्रराजदेत्र (द्वितीय), गुहिस<br>शक्ति कुमार, कर्याट का सीखंकी<br>तैलप (द्वितीय,) |

| सोलंकी चामुयहराज                               | आबू का परमार नरेश धंधुक, | हैहय गांगियदेव, ध्रौर कर्षां, सें। खंकी | भीमदेव (प्रथम), कर्णाट का सांबंको | जयसिंह (द्वितीय) और हामेश्वर, | चौहान बीयंता, चौहान श्रासाहिहता, | महसूद गज़नवी, लाशीर का नरेश | धानन्द्रपाल, साश्मीर तरेश धनंतदेव, | इन्द्राथ, तामाल, चंदेल विद्याधर | वा गड् का प्रमार मंडन (मंडलोक),        | कर्णां अका सालंकी सामेश्वर (शाइव- | महत्त्व) | चौहान िष्महराज (बीसल तृतीय),               | तेाबंकी कर्ण, गुहिस विजयसिंह |                       | साबका सिद्धान-नयसिंह,                                                                                         |
|------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|----------|--------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                | यि त्सं १०७६, १०७८,      | ९०७६, १०६१ श्रीर                        | (शव संव १६४)                      | (F)                           | iP.                              |                             |                                    | - Nov                           | वि० सं० १११२ थौर                       | m,                                | #        | वि० सं० १११६, ९१३७                         | श्रोर १९४३                   | 4<br>:<br>:<br>:<br>: | विक स्व क्ष्य |
| सं ० क का क़ोटा भाई                            | सं व मा पुत्र            |                                         |                                   |                               |                                  |                             |                                    |                                 | सं० ६ का उत्तराधिकारी वि० सं० १९१२ थौर |                                   |          | सं  १० का उत्तराधिकारी वि० सं ० १११६, ११३७ | सं०११ का पुत्र               |                       | स॰ १२ का छाटा भाइ                                                                                             |
| सिधुराज (सिधुल, कुप्तार-<br>नारायख, नयसहसाङ्क) | भोज (त्रिभुवन नारायक्र)  |                                         |                                   |                               |                                  |                             |                                    | ;                               | बयसिंह (प्रथम)                         |                                   |          | उद्यादित्य                                 | ल माहेव                      |                       |                                                                                                               |
| ħ                                              | w                        |                                         |                                   |                               |                                  |                             |                                    | n o recent militare and         | 0                                      |                                   |          | <b>67</b>                                  | er<br>F                      | , an                  | <b>Y</b>                                                                                                      |

|           | गम                                              | प्रस्पर का सम्बन्ध | श्चात समय                        | समकालीन झन्य नरेश                                                      |
|-----------|-------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| स         | यशोवमी                                          | सं. १३ का पुत्र    | विक्सं ११६१ धीर                  | सालंकी सिद्धराज-जयसिंह, माजव<br>नरेश बल्लाल                            |
| 113       | जयवर्गा                                         | सं० १४ का पुत्र    |                                  | सेखंकी कुमारपान                                                        |
| T I       | <b>सजयव</b> मौ                                  | सं ११ का छोटा माई  | , it                             |                                                                        |
| T II      | महाकुर्तार बच्मावमा<br>महाकुमार हरिश्चन्द्र वमो | सं (३) का पुत्र    | विकसंक १२३१ भीर                  |                                                                        |
| (3)<br>## | महाक्रमार उदयव्सी                               | सं० (२) का पुत्र   | १२३६<br>विवस्त १२५६              |                                                                        |
| र्षेष     | विष्यवम <b>ै</b>                                | सं० १६ का पुत्र    |                                  | सेालंकी कुमारपाल, श्रम्भयपाल, मृख-<br>राज (दितीय), श्रीर भीमदेव(दितीय) |
| चि        | सुभटवर्मा (साहक्)                               | सं १७ का पुत्र     |                                  | सालंको मामरेव (दितीय) बघेल<br>अवस्पप्ताद                               |
| ST.       | श्रकुंनवर्गा (प्रथम)                            | सं १८ मा पुत्र     | विव संवश्यह , १२७०<br>स्रोत १२७२ | सोलंकी क्यसिंह, भौर मीमदेव<br>(द्वितीय)                                |
| Ar.       | २०   देवपास (साइसमच्छ)                          | सं॰ (२) का पुत्र   | वि० सं० १२७४, १२ पर,             | शस्तुद्दीन घरतमश                                                       |

| गुहित कैग्रसिंह                                |                          | कींद्दान जैत्रसिंह                 | चौहाब हम्मीर         | चौहान हरमीर          |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| वि॰ सं॰ ११००, १११२ गृहित जैत्रसिंह<br>मौर १२१४ | वि० सं० १३१४ सीर<br>१३१७ | वि० सं० १३१६                       | I view               |                      | वि सं १३                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| सं  १० का पुत्र                                | सं• २१ का कोटा माई       | सं १२ का उत्तराधिकारी वि॰ सं । ११६ | सं० २३ का उसराधिकारी | सं॰ २४ का उसराधिकारी | सं ११ का उत्तराधिकारी वि सं ११६६ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| जयतुगीदेव (जयसिंह हिंपीय<br>जैत्रमञ्ज)         | जयवर्मा (द्वितीष)        | अवसिंह (एतीय)                      | मधेन वर्मा (द्वितीय) | मोज (द्वितीय)        | बर्गातह (चतुर्थ)                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| r r                                            | ~                        | er'                                | 30                   | ř                    | w<br>v                           | an addings before I make the construction and construction according to the construction described by the construction of the |

# भोज के सम्बन्ध की अन्य किंवदन्तियाँ

एक दिन जिस सगय राजा भोज अन्तःपुर में पहुँचा, उस समय उसकी रानो एकान्त में अपनी सखी से बातकर रही थी। परन्तु राजा का चित्त किसी विचार में उलफा हुआ था, इससे बिना सोचे समके, वह भी उनके पास जाकर खड़ा हो गया (यह देख रानी की सखी लजा कर वहाँ से हट गई, और रानी के मुख से 'मूर्ख' शब्द निकल पड़ा। यद्यपि यह शब्द बहुत ही धीमें स्वर में कहा गया था, तथापि राजाने इसे सुनलिया, और वह चुप चाप लौटकर राजसभा में जा बैठा। उस समय राजा के मनमें अनेक तरह के विचारों का तूफान उठ रहा था। परन्तु फिर भो रानी के कहे शब्द का तात्पर्य समभने में वह असमर्थ था। इतने में राजसभा के पण्डित आकर वहाँ पर उपस्थित होने लगे। उन्हें देख भोज ने प्रत्येक पण्डित के आने पर 'मूर्ख' शब्द का उद्यारण करना शुरू किया। इस नई घटना को देख वे विद्वान् भी स्तम्मित होने लगे। कोई भो इसके मर्म को न समफ सका। परन्तु कालिदास के आने पर, जब राजा ने यही शब्द कहा, तब उसने उत्तर दिया:—

खादस गच्छामि हसस जल्पे। गतं न शोचामि हतं न मन्ये॥ द्वाभ्यां तृतीयो न भवामि राजन्! किं कारणं भोज भवामि मूर्कः!

श्रर्थात्—हे राजा भोज ! न तो मैं मार्ग में खाता हुआ चलता हूँ, न हँसता हुआ बोलता हूँ, न गई बात का सोच करता हूँ, न किए हुए कार्य का घमंड करता हूँ, और न (वार्तालाप करते हुए) दो जनों के बीच जाकर खड़ा होता हूँ, फिर भला मैं मूर्ख क्यों होने लगा?

यह सुनते ही राजा समम गया कि, मेरे, एकान्त में बातें करती हुई रानी और उसकी सम्बी के, पास जाकर खड़े होने से ही रानी ने यह शब्द कहा था।

राजा भोज की सभा के श्रन्य विद्वान कालिदास के चातुर्य खौर मान को देख-देखकर मन ही मन उससे कुढ़ा करते थे। साथ ही वे समय-समय पर उसकी दुर्बलतात्रों को, भोज के समने, प्रकट कर, उसे उसकी नजर से गिराने की चेष्टा में भी नहीं चूकते थे। एक बार उन लोगों ने राजा से निवेदन किया कि, महाराज ! आप जिस कालिदास का इतना मान करते हैं, वह ब्राह्मण होकर भी, मत्स्य भन्नए करता है। यह सुन राजा भोज ने कहा—यदि ऐसा है तो आप लोग उसे मौक्ने पर पकड़वाइए; जिससे मुक्ते इस बात का विश्वास हो जाय। इस पर परिडत बोले कि यदि श्रीमान् की यही इच्छा है, तो, इसी समय, स्वयं चलकर नदी तीर पर बैठे हुए कालिदास की तलाशी ले लीजिए। इससे सारा भेद अपने आप ही खुल जायगा। इसके बाद कुछ ही देर में वे परिखा, राजा भोज को लेकर, नदी किनारे जा पहुँचे। कालिहास उस समय तक वहीं था। इसलिए उसने जब राजा को, पिंडतों के साथ, वहाँ आते देखा, तो, उसको भी सन्देह हो गया। और वह अपनो इष्टदेवी का स्मरण कर, बगल में एक छोटी सी गठरी दवाए, उठ खड़ा हुआ। परन्तु राजा ने तत्काल पास पहुँच उससे पूछा:-

दःसे कि ?

श्चर्थात्—( तुम्हारी ) वगल में क्या है ?

इस पर उसने कहा:—

मम पुस्तकं

श्रर्थात्—मेरी किताब है।

तव राजा वोला:--

िमुदकं ?

श्रर्थात्-पानी सा क्या नजर श्राता है?

कालिदास ने कहा:-

वाञ्येषु सारोद्दम्।

श्रर्थात्—यह व विताश्रों में का साररूप जल है।

तब राजा ने पूछा :---

गन्धः किं १

श्रर्थात्-इसमें गन्ध क्यों है ?

इस पर कालिदास बोला:-

नतु रामरावणवधात्संत्राभगन्धोत्कटः।

श्रर्थात्--यह तों, राम द्वारा रावण के मारे जाने से, युद्ध की बेढच गंध है।

तब राजा ने फिर पूछा:--

जीवः किं ?

श्रर्थात्--इसमें जीव कैसा है ?

कालिदास ने कहा:--

मम गौडमंत्र लिखितं संजीवनं पुस्तकम्।

श्रर्थात्—इसमें मेरा 'गौड-मंत्र' लिखा होने से पुस्तक सजीव कर देने वाली है।

तब फिर राजा बोला:--

पुच्छः किं !

श्वर्थात्-इसमें पूँछ सी क्या है ?

इस पर कालिदास ने कहा-

खलु ताडपत्र लिखितं।

श्रर्थात्-पुस्तक 'ताड़-पत्र' पर लिखी हुई है।

जसकी इस चतुराई श्रीर उपज को देखकर राजा प्रसन्न हो गया श्रीर उसके मुख से श्राप ही श्राप यह वाक्य निकल गया :—

हा ! हा !! गुणाढचो भवान्।

अर्थात-श्रोहो ! श्राप तो वड़े ही गुणी हैं।

कहते हैं कि, इसके बाद जब कालि इास के बग़ल की उस गठरी को खोल कर देखा गया तब देवी के प्रभाव से वास्तव में हो उसमें से ताड़पत्र पर लिखी एक पुस्तक निकल श्राई।

एक रोज राजा भोज श्रौर कालिदास बगीचे में घूम रहे थे। इतने में ही वहाँ पर मिएभद्र नाम का एक विद्वान् श्रा पहुँचा श्रौर राजा को इधर उधर घूमते देख स्वयं भी उसके साथ हो लिया। उस समय राजा के दाँए हाथ की तरफ कालिदास, श्रौर बाँए की तरफ वह नवागत विद्वान् था। कुछ देर घूमने के बाद उस विद्वान् को शरारत सूभी, श्रौर उसने कालिदास का श्रपमान करने की नीयत से बाँए हाथ की तारीफ में श्रोक के ये तीन पद पढ़े:—

गृह्वात्येष रिपोः शिरः प्रतिज्ञवं कर्षत्यसौ वाजिनं धृत्वा चर्मधनुः प्रयाति स्ततं संग्रामभूमावि ॥ धृतं चौर्यमथिकायं च शपथं जानाति नायं करो

श्रर्थात्—यह वायाँ हाथ, (रणाङ्गण में ) श्रागे होकर शत्रु का सिर पकड़ता है, तेज घोड़े को खींचकर रोकता है, ढाल श्रीर धनुष लेकर युद्ध में श्रागे बढ़ता है। परन्तु जुश्रा खेलना, चोरी करना, पर स्त्री का श्रालिङ्गन करना, श्रीर कसम खाना, यह बिलकुल नहीं जानता। श्रभी उक्त विद्वान् ने ये तीन पाद ही कहे थे कि कालिदास उसके मतलब को ताड़कर बोल उठा :--

दानानुदाततां विलोक्य विधिना शौचाधिकारी छतः॥

श्रर्थात्— परन्तु ब्रह्मा ने इसे, दान देने में श्रसमर्थ देख कर ही, 'श्राबदल' लेने का काम सौंपा है।

यह सुन भोज हँस पड़ा श्रीर मिएभर लिजित हो गया।

एक वार एक विद्वान् श्रपने कुटुम्ब की, जिसमें उसकी स्त्री, उसका पुत्र, श्रौर पुत्र वधू थी, लेकर भोज से मिलने को चला। धारा नगरी के पास पहुँचने पर उसे सामने से, एक ब्राह्मण श्राता दिखाई दिया। यह हाल ही में भोज से सम्मान प्राप्त कर लौट रहा था। नजदीक पहुँचने पर श्राने वाले ब्राह्मण ने उस वृद्ध-विद्वान् से पृञ्जा—"महाराज! श्राप कहां जा रहें हैं ?" यह सुन विद्वान् ने कहा:—

गच्छाम्यहं श्रुति पुराण समप्रशास्त्र— पारंगतं कलयितुं किल भोजभूपम्।

श्रर्थात्— मैं वेद, पुराण, श्रीर शास्त्रों के ज्ञाता, राजा भोज से मिलने जा रहा हूँ।

इसगर त्राह्मण बोल उठा :--

वेत्यदाराणि निह वाचियतुं स राजा मह्यं ललाटलिखितादिधकं ददी यः।

अर्थात्— वह राजा तो, जिसने मुक्ते भाग्य में लिखे से भी अधिक धन दिया है, ( मालूम होता है ) अत्तर पढ़ना भी नहीं जानता।

ै यहाँ पर ब्राह्मण ने राजा को भाग्य में लिखे अचरों के पढ़ने में असमर्थ बतजाकर उसकी दानशीलता की प्रशंसा की है। इसे संस्कृत साहित्य में 'व्याज-स्तुति' कहते हैं। इसके बाद, जब राजा को उस छुदुम्ब के नगर के पास पहुँचने को सूचना मिली, तब उसने, एक आदमा के हाथ, एक लोटा दूध उस के निवास स्थान पर भेजिद्या। उसे देख युद्ध विद्वान् राजा के आशय को समस गया और उसने उस दूध में थोड़ी सी शक्कर मिलाकर वह लौटा वापिस राजा के पास लौटा दिया।

राजा ने लोटा भर दूध भेजकर यह सूचित किया था कि, हमारी सभा में तो पहले से ही उज्ज्वल कीर्नि वाले विद्वान् भरे हैं। परन्तु पिंडत ने उसमें बूग मिलाकर यह जता दिया कि हम भी उनमें, दूध में चीनी की तरह, मिलकर रह सकते हैं।

इसके बाद राजा स्वयं एक साधारण चित्रय का सा भेस बना कर, उस कुटुम्ब को देखने के लिए चला। उस समय वह वृद्ध विद्वान् श्रीर उसका पुत्र एक तालाव के तीर पर बैठे सन्ध्यावन्दन कर रहे थे। राजा ने वहाँ पहुँच, पहले तो, उस विद्वान् के पुत्र की तरफ देखा श्रीर फिर तालाव से एक चुल्लू पानी उठाकर पीलिया। यह देख उस युवक विद्वान् ने भी एक कंकरी उठाकर तालाव में डाल दी।

राजा ने चुल्लू भर पानी पीकर उस युवक की यह जताया था कि, पहले तुम्हारे पूर्वज ब्राह्मण श्रगस्य ने एक चुल्लू में समुद्र का सारा जल पी डाला था। तुम भी ब्राह्मण हो। क्या तुम में भी वह सामध्ये है ? इसका श्राशय समम्, उस युवक विद्वान ने जल में कंकरी छोड़ यह जवाब दिया कि, श्रोरामचन्द्र ने समुद्र पर पत्थरों से पुल बाँच दिया था। तुम भी तो चित्रय हो। क्या तुम में भी वैसी सामध्ये है ?

यह देख उस समय तो राजा वहाँ से चला श्राया। परन्तु सायं-काल के समय लकड़हारे के रूप में फिर वहाँ जा उपस्थित हुश्रा, श्रौर रात है। जाने का बहाना कर उन्हीं के निवास के पास एक तरफ लेट रहा। इसी समय सरस्वती कुटुम्ब ने सोचा कि विदेश में, रात में, सब का सो रहना ठीक नहीं हैं। इसी से उन्होंने बारी-बारी से सामान का पहरा देना निश्चय किया। पहले-पहल जब वृद्ध विद्वान् पहरे पर नियत हुआ और कुटुम्ब के अन्य तीनों व्यक्ति सो गए, तब लकड़हारे के वेष में छिपे राजा ने लेटे ही लेटे यह श्लोकार्ध पढ़ा:—

> श्रसारे खबु संसारे सारमेतत्त्रयं स्मृतम् । श्रयीत्—इस श्रसार संसार में ये तीन ही सार हैं। इस पर वह विद्वान् बोल उठा :—

कार्यां वासः सतां सेवा मुरारेः स्मरणं तथा। अर्थान—काशी का निवास, सत्पुरुषों की टहल और ईश्वर का भजन।

इसके बाद जब वह युद्ध विद्वान से। गया, श्रीर उसकी स्ती पहरे पर बैठो, तब फिर राजा ने वही श्लोकार्ध पढ़ा। इसपर युद्धा बोलों:—

कसारः शर्करायुक्तः वंसारिचरणद्वयम्।

श्रर्थात्—खाने को बूग मिला हुआ कसार श्रीर केवा करने के कृष्ण के दोनों चरण।

इसी तरह जब पुत्र की बारी आई तब राजा ने यह श्लोकार्ध पढ़ा—

> श्रसारे खतु संसारे सारं इवसुर ग्रन्दिरम्। श्रर्थात्—इस श्रसार संसार में ग्रुसरात ही सार है। इस पर वह युवक बोल उठा :—

हरः शेते दिमगिरौ हरिः शेते पयोनिधौ।

श्रर्थात्—(इसी से) महादेव हिमालय पर श्रौर विष्णु समुद्र में जाकर श्राराम करते हैं। श्चन्त में पुत्र-त्रधू के पहरे के समय राजा ने यह श्लोकार्ध कहा:— श्रतारे खत्तु संवारे लारं सारङ्गजोचना । श्रावीन—इस श्रसार संसार में एक स्त्री ही सार है।

इस पर उस विदुषी ने राजा के पहचान कर इस श्लोकार्ध की पति इस प्रकार की:—

यस्यां कुज्ञी समुत्पन्नो भाजराजभवारशः।

श्चर्थात्—जिसके गर्भ से, हे भोजराज! श्चापके समान (पुत्र रज़) उत्पन्न हुआ है।

इस प्रकार अपने पड्चान लिये जाने के कारण राजा शीव वहाँ से उठकर चल दिया और दूसरे दिन उसने उस कुटुम्ब का राजसभा में बुलाकर पूरी तौर से सम्मानित किया।

एक दिन एक विद्वान् राजा भोज की सभा में आरहा था। परन्तु उसके द्वार पर पहुँचने पर, राजा की आज्ञा आने तक के लिये, द्वारपाल ने उसे रोक लिया। इसके बाद जब चोवदार के द्वारा राजा की आज्ञा प्राप्त हो गई तब वह विद्वान् राज-सभा में पहुँचा दिया गया। वहाँ पर उसने, भोज के सामने खड़े हो, यह रलोक पढ़ा:—

राजन् दौवारिकादेव प्राप्तवानस्मि वारणम्। मदवारणभिच्छामि त्वत्तांहं जगतीपते॥

श्रर्थात्—हे राजा! मैंने वारण (साधारण हाथी या हकावट) तो (तुम्हारे) द्वारपाल सं ही पालिया है श्रव तुमसं मदवारण (मस्त हाथी) चाहता हूँ।

इस श्लोक में, राज-द्वार पर रोके जाने की शिकायत के साथ ही, 'वारण' शब्द में श्लेष रखकर, हाथी माँगने की चतुराई की देख राजा प्रसन्न हो गया श्रीर पूर्व की तरफ खड़े ब्राह्मण के सामने से मुख फिराकर दिलाणाभिमुख होकर बैठ गया। यह देख ब्राह्मण के बड़ा आश्चर्य हुआ, श्रीर वह फिर राजा के सामने जाकर बोला :—

> श्रपूर्वेयं घनुर्विद्या भवता शिक्तिता कुतः। मार्गणीयः समायाति गुणो याति दिगन्तरम्॥

श्रर्थात्—हे राजा! तुमने यह श्रजीव धनुर्विद्या कहाँ सीखी है ? इससे वाणों ( याचकों ) का समूह तो तुम्हारे पास श्राता है, श्रौर धनुष की रस्सी (कीर्ति) दूर-दूर तक जाती है। 9

यह सुन राजा ने फिर उधर से मुँह फिरा लिया और पश्चिमाभि-मुख होकर बैठ गया। यह देख ब्राह्मण को फिर बड़ा आश्चर्य हुआ और वह फिर राजा के सामने पहुँचकर बोला:—

> सर्वञ्च इति लोकोयं भवन्तं भाषते मृषा। पदमेकं न जानासि वक्तुं नास्तीति याचके॥

श्रर्थात्—नाहक ही लोग श्रापका सर्वज्ञ कहते हैं। श्राप तो माँगने के श्राए हुए के। इनकार करना भी नहीं जानते।

यह सुन राजा ने श्रपना मुख उत्तर दिशा की तरफ घुमा लिया। इस पर पण्डित ने उस तरफ पहुँच यह श्लोक पढ़ा:—

> सर्वदा सर्वदोऽसीति मिथ्या त्वं स्त्यसे जनैः। नारयो लेभिरे पृष्टं न वत्तः परयोषितः॥

श्चर्थात्—हे राजन् ! लोग कहते हैं कि श्चाप प्रत्येक समय प्रत्येक वस्तु देने के उद्यत रहते हैं। यह सब भूठ है। क्योंकि, न तो श्चापके शत्रुश्चों ने ही कभी श्चापकी पीठ पाई (देखी) है, न पराई स्त्रियों ने ही श्चापका (वस्त) श्चालिङ्गन पाया है।

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> साधारणतया धनुर्विद्या में गुण (धनुष की रस्सी) तो पास रहती है और मार्गणीय (तीरों का समूह) दूर जाता है।

यह सुन राजा एकदम उठ खड़ा हुआ। यह देख उक्त किन ने फिर राजा को सुनाकर कहाः—

> राजन् कनकथाराभिस्त्वयि सर्वत्र वर्षति । स्रभाग्यच्छत्रसंद्धन्ने मयि नायान्ति बिन्द्वः ॥

श्रर्थात्—हे राजन ! यद्यपि श्राप चारों तरक सुवर्ण की धाराएँ बरसा रहे हैं, तथापि मेरे ऊपर बदिकस्मती की छतरी लगी होने से उनकी बूँदें मुक्त तक नहीं पहुँचती हैं।

यह सुन राजा जनाने में चला गया। इस पर कवि की बड़ा ही दु:स हुआ और वह अपने भाग्य की कीसता हुआ सभा से लौट चला। उसकी यह दशा देख, मार्ग में खड़े, भोज के मंत्री, बुद्धिसागर ने उससे सारा। हाल पूछा, श्रीर उसके सुन लेने पर कहा कि, यदि किव की इच्छा हो, तो, जा कुछ राजा भोज ने उसे दिया है, उसकी एवज में, एक लहा रुपये उसे मिल सकते हैं। यह सून कवि का बड़ा आश्चर्य हुआ; क्योंकि वह जानता था कि, राजा ने, उसके हर एक रत्नोक के। सुनकर मुँह फेर लेने के सिवाय, उसे कुछ भी नहीं दिया है। इसीसे उसने बुद्धिसागर की वह शर्त मान ली और एक लच रुपिये लेकर खुशी-खुशी अपने घर चला गया। इधर राजा भोज, श्रन्तःपुर में पहुँच, राज्य छोड़कर जाने की तैयारी करने लगा था; क्योंकि उसने उस किन के चमत्कार पूर्ण श्लोकों की सुनकर मन ही मन एक-एक श्लोक पर अपना एक एक दिशा का राज्य उसे दे डाला था। परन्तु बुद्धि सागर ने पहुँच निवेदन किया कि आपके। राज्य छोड़कर जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपके आशय के समभ गया था, इसीसे मैंने एक लच्च रुपये देकर कवि से यह राज्य वापिस खरीह लिया है। यह सुन राजा ने श्रपने मंत्री की बुद्धि की सराहना की।

संकर्षण नामक विद्वान् रारीव होने पर भी किसी के पास जाता आता न था। यह देख उसकी छी ने उसे राजा भोज के पास जाने के लिये बहुत कुछ समभाया और कहा:—

> श्रनर्ध्यमपि माणिक्यं हेमाश्रयमपेत्तते । श्रनाश्रया न शोभन्ते पिएडता वनिता तताः॥

श्रर्थात्—जिस प्रकार, कीमती माणक (लालरंग के रत्न विशेष) को भी सुवर्ण के श्राश्य की जरूरत रहती है—(सुवर्ण में जड़े या पिरोप जाने के बिना 'माणक' की शोभा नहीं बढ़ती) उसी प्रकार पिडतों, िस्रयों श्रीर लताश्रों की भी बिना श्राश्रय के शोभा नहीं होती।

इस पर उस ब्राह्मण ने राजा के पास जाना श्रङ्गीकार कर लिया। इसके बाद जब वह भोज की सभा में पहुँचा, तब राजा ने उसे प्रथम बार श्राया देख पूछा:—

कुत श्रागम्यते विप्र !

अर्थात्—हे ब्राह्मण, तुम कहाँ से आ रहे हो ?

यह सुन ब्राह्मण बोलाः—

कैलासादागतो स्म्यहम्।

श्रथात्—में कैलास से श्राया हूँ।

तब ।फर भाज ने पृछा:--

शिवस्य चरणौ खस्ति

अर्थात्-शिवजी कुशल से तो हैं?

इस पर ब्राह्मण ने उत्तर दियाः—

ं किं पुच्छिसि शिवोमृतः॥

श्रर्थात् - आप क्या पूछते हैं ? शिवजी तो मर गए।

यह सुन राजा की, ब्राह्मण के कहने पर, बड़ा आश्चर्य हुआ, श्रीर उसने बड़े आप्रह से उस कथन का तात्पर्य पूछा। तब ब्राह्मण ने कहा:—

> श्रर्धं दानववैरिणा गिरिजयाप्यर्घं हरस्याद्वतं देवेत्थं भुवनत्रये स्मरहराभावे समुन्मीलति । गंगा सागरमम्बरं शशिकला शेषश्चपृथ्वीतलं सर्वज्ञत्वमधीश्वरत्वमगमस्वां मां च भित्ताटनम् ॥

अर्थान्—महादेव का आया भाग (शरीर) तो विष्णु ने और आधा पार्वती ने ले लिया—( अर्थान्—शिवजी का आधा शरीर 'हरिहर' रूप में और आधा 'अर्थनरीश्वर' रूप में मिल गया ) इससे तीनों लोकों में महादेव का अभाव हो गया। (और उनकी सम्पत्ति इस प्रकार बँट गई।) गंगा तो समुद्र में जा मिली। चन्द्रमा की कला आकाश में जा पहुँची। शेषनाग पाताल में चला गया। सर्वज्ञता और प्रभुत्व आपके हाथ लगा। रह गया भित्ता माँगना सी, वह मेरे पल्ले पड़ा है।

ब्राह्मण की चतुरता के। देख राजा ने पास खड़े सेवक की श्राह्मा दी कि, इस ब्राह्मण के। एक भैंस दे दो; जिससे इसके वालवचों के। दूध पीने का सुभीता हो जाय। परन्तु वह दुष्ट कर्मचारी, एक ऐसी भैंस ले श्राया जा देखने में ते। मेाटी ताजी थी, परन्तु बूढ़ी श्रीर बाँक थी। ब्राह्मण शीघ्र ही उसकी दुष्टता के। ताड़ गया। इसलिये भैंस के कान के पास श्रपना मुख ले जाकर धीरे धीरे कुछ बड़बड़ाने लगा, श्रीर फिर भैंस के मुँह के सामने श्रपना कान करके खड़ा हो गया। उसकी इन चेष्टाश्रों के। देख राजा ने इसका कारण पूछा। इस पर उसने कहा—महाराज! मैंने उसके कान के पास मुख ले जाकर पूछा था कि क्या वह गर्मवती है ? इस पर उसने मेरे कान में कहा:—

भर्ता मे महिषासुरः कृतयुगे देव्या भवान्या हतस्तस्मासिहमतो भवामि विधवा वैधव्यधर्मासहम्।

दन्ता मे गलिताः कुचा विगलिता भग्नं विषाण्द्रयं वृद्धायां मयि गर्भसम्भवविधि पृच्छन्न किं लज्जसे॥

श्चर्थात्—भगवती दुर्गा ने सत्ययुग में ही मेरे पित महिषासुर (भैंसे के श्चाकार के राज्ञस विशेष) की मार डाला था। इसलिए उसी दिन से मैं विधवा हो गई हूँ श्चौर विधवा के धर्म की भी पालती श्चाती हूँ। फिर श्चब तो मेरे दाँत दूट गए हैं, थन लटक गए हैं, श्चौर दोनों सींग भी दूट गए हैं। ऐसी हालत में सुक्त बुढ़िया से गर्भ होने की बात पूछते क्या तुक्ते लज्जा भी नहीं श्चानी ?

इस अपूर्व कथन के सुन भोज बहुत ही प्रसन्न हुआ और उसने उस दुष्ट कर्मचारी के दण्ड देने के साथ ही उस ब्राह्मण के, दूध देनेवाली अच्छी भैंस, और बहुत सा द्रव्य देकर, सन्तुष्ट किया।

एक बार राजा भोज की सभा में एक विद्वान् आया। उसे देख राजा ने उससे उसका हाल और वहाँ आने का कारण पूछा। यह सुन विद्वान् बोला:—

> ग्रुली जातः कदशनवशादुभैक्ष्ययोगात्कपाली वस्त्राभावाद्विगतवसनः स्नेहशून्यो जटावान् । इत्थं राजंस्तव परिचयादीश्वरत्वं मयाप्तं नाद्यापि त्वं मम नरपते ! हार्थचन्द्रं ददासि ॥

श्रर्थात्—में खराब भोजन मिलने से शूली (शूलरोग से पीड़ित), भित्ता माँगकर गुजारा करने से कपाली (खप्पर-या जहरी नारियल का पत्र रखनेवाला), पहनने के। कपड़े न होने से दिगम्बर (नंगा) श्रीर तेल, श्रादि के न मिलने से जटावाला, हो गया हूँ। हे राजा! इस तरह श्रापके दर्शन से मैंने महादेव का रूप तो पा लिया है; क्योंकि महादेव भी शूली (त्रिशूलधारी), कपाली (कपालधारी), दिगम्बर, जटा-धारी, श्रीर ईश्वर है। परन्तु साथ ही वह 'श्रर्धवन्द्र' धारो भी है। फिर आप मुक्ते भी ( अर्थचन्द्र ) (गला पकड़कर धका ) क्यों नहीं दते; जिससे मैं पूरा शिवरूप बन जाऊँ।

राजा ब्राह्मण की, श्रपनी दशा प्रकट करने की, इस चतुराई के देखकर बहुत प्रसन्न हुश्रा श्रीर उसने उसे यथोचित द्रव्य देकर [सन्तुष्ट किया।

एक ग़रीन ब्राह्मण, गन्नों के दुकड़ों की एक छोटी सी पोटली लेकर, भोज के दर्शन करने के धारा की तरफ चला। परन्तु मार्ग में, रात हो जाने के कारण, वह एक स्थान पर से। रहा। उसके इस प्रकार से। जाने के कारण किसी दुष्ट ने वे गन्ने तो उसकी पोटली से निकाल लिए, श्रौर उनके स्थान पर कुछ लकड़ी के दुकड़े, बाँध दिए। प्रात:काल होते ही, वह ब्राह्मण, नित्य-कर्म से निवृत्त हो, सीधा राज-सभा में जा पहुँचा श्रौर राजा के सामने पोटली रखकर खड़ा हो गया। इसके बाद जब राजा ने उसे खोल कर देखा तब उसमें से लकड़ी के दुकड़े निकल पड़े। यह देख राजा को कोध चढ़ श्राया, श्रौर साथ ही वह ब्राह्मण भी, जिसे गन्नों के दुकड़ों के चोरी हो जाने का कुछ भी पता न था, उन्हें देख घबरा गया। इस घटना को देख कालिदास के। ब्राह्मण की हालत पर दया श्रा गई। इसलिये उसने ब्राह्मण का पन्न लेकर कहा:—

दग्धं खाग्डवमर्जुनेन बिलना रम्यद्वमैर्भू चितं दग्धा वायु सुतेन हेमनगरी लङ्कापुनः स्वर्णभूः। दग्धो लोकसुखे। हरेण मदनः किं तेन युक्तं कृतं दारिद्रचं जनतापकारकमिदं केनापि दग्धं नहि॥

श्रर्थात्—वली श्रर्जुन ने, सुन्दर वृत्तों से,शोभित, खाएडव वन को; वायु पुत्र हनूमान ने स्वर्ण उत्पन्न करने वाली, सोने की लक्का को; श्रीर महादेव ने, लोगों को सुख देने वाले, कामदेव को जला डाला। क्या ये काम ठीक हुए ? (भला जलाना तो दरिद्रता को था)। परन्तु लोगो कों दुःख देने वाली उस दरिद्रता को आज तक किसी ने भी नहीं जलाया है।

इस लिये हे राजा ! यह ब्राह्मण, श्राप के सामने, इन लकड़ी के टुकड़ों को, जो दरिद्रता का रूप हैं, रख कर, इन्हें जलाने की प्रार्थना करता है। यह सुन राजा प्रसन्न हो गया श्रीर उस ब्राह्मण को बहुत सा धन देकर विदा किया। इसपर ब्राह्मण भी, प्रसन्न होकर, राजा से विदा हुश्रा। परन्तु वह फिर-फिर कर श्रपने उपकारी कालिदास की तरक, कृतज्ञता भरी दृष्टि से, देखता जाता था। यह देख राजा ने उससे बार-बार घूमकर देखने का कारण पूछा। इसपर उसने कहा—"महाराज! कई वर्षों से दरिद्रता ने मेरा पीछा कर रक्खा था। परन्तु श्राज श्रापने द्रव्य देकर उससे मेरा पीछा छुड़वा दिया है। इस लिये में देखता हूँ कि श्रब उसकी क्या दशा है ? कहीं फिर भी तो वह मेरे पीछे नहीं लगी है"। ब्राह्मण के इस चतुराई भरे कथन को सुन राजा बहुत प्रसन्न हुश्रा।

एक रात्रि को राजा भोज की श्राँख खुली, तो उसने देखा कि चन्द्रमा की किरणें, जाली लगे छोटे द्वार में होकर, पास में सोई हुई रानी की छाती पर पड़ रही हैं। इस पर तत्काल उसके मुख से यह श्लोकार्ध निकल पड़ा:—

> गवासमार्ग प्रविभक्तचन्द्रिको विराजते वससि सुभ्रु ते शशी।

श्चर्थात् —हे सुन्दर नेत्रवाली ! जाली के मार्ग से प्रवेश करने के कारण बट गई है चाँदनी जिस की, ऐसा यह चन्द्रमा, तेरी छाती पर श्चपूर्व शोभा देता है।

इसके बाद राजा ने इस श्लोक का उत्तरार्ध बनाने की बहुत कोशिश की, परन्तु न बना सका। इसलिये वह बार बार उसी पूर्वार्ध का उचारण करने लगा। इसके पहले ही, एक चोर, चोरी करने के लिये, राजमहल में घुस आया था, और राजा के जग जाने से एक कौने में अिंपा बैठा था। इसने, जब राजा के मुख से, उसी आधे श्लोक को दो-चार बार सुना, तब उस से न रहा गया और उसने उसका उत्तरार्ध बनाकर इस तरह कहा:—

> प्रदत्तभम्यः स्तनसङ्गवाञ्ख्या विदूरपातादिव खगडतांगतः॥

श्रर्थात्—(ऐसा ज्ञात होता है कि) स्तनों के स्पर्श की इच्छा से, बहुत ऊँचे से कद पड़ने के कारण ही, यह दुकड़े दुकड़े हो गया है।

एकाएक चोर के मुँख से इस प्रकार के बचन सुन, राजा की बड़ा आरचर्य हुआ, और उसने उसे पकड़वाकर एक केंाठरी में बन्द करवा दिया। प्रातःकाल जब उसका विचार होने लगा, तब उसने राजा। को लह्य कर कहा:—

भद्दिनंद्यो भारविश्वापि नद्यो भिचुनंद्यो भीमसेनश्व नद्यः। भुक्कुएडोहं भूपतिस्त्वं च राजन् 'भानां' पंकावन्तकः संप्रविद्यः॥

श्रथीत्—हे राजा! मिट्ट, भारित, भिद्ध, श्रीर भोमसेन तो मर चुके। श्रव मैं जिसका नाम भुक्कुएड है, श्रीर श्राप, जो भूपित कहाते हैं बाकी रहे हैं। परन्तु 'भ' की पंक्ति में यमराज घुसा हुआ है। (तात्पर्य यह कि 'भ' से लेकर 'भी' तक के श्रचर जिनके नाम के श्रादि में थे उनका तो काल खा चुका है। श्रव 'भु' से नाम का प्रारम्भ होने के कारण मेरी, श्रीर उसके बाद 'भूपित' कहलाने के कारण श्रापकी बारी है। इसलिये जब तक मैं जीता रहूँगा श्राप भी बचे रहेंगे)

उसकी इस युक्ति की सुन राजा भोज ने उस चोर का श्रपराध ज्ञमा कर विया।

एक बार राजा भोज कालिदास से अप्रसन्न हो गया और उसने उसे अपने देश चले जाने की श्राज्ञा दे दी। परन्तु कुछ काल बाद, जब राजा को कालिदास का समाव खटकने लगा, तब उसने उसके हूँ ह निकालने की पुक्र युक्ति साच निकाली और उसी के अनुसार चारीं तरफ यह सूचना प्रचारित करवा दी कि, जो कोई नया रलोक बनाकर हमारी सभा में लायेगा उसे एक लाख रूपया इनाम दिया जायगा। इससे श्रनेक लोग श्रच्छे श्रच्छे श्लोक बनाकर राजसभा में लाने लगे। परन्तु भोज ने पहले से ही अपनी सभा में तीन ऐसे परिद्रुत नियत करे रक्खें थे कि, उनमें से एक की एक बार, दूसरे की दो बार, श्रीद तीसरे को तीन वार सुन लेने से नया श्लोक याद हो जाता था । इसिंद्विये जब कोई आकर नया ख्लोक सुनाता तब उन पिएडती में का पहला पिएडत उसे पुराना बतला कर स्वयं उसे, वापिस सुना देते। इसके बाद दूसरा श्रीर तीसरा पण्डित भी उसी प्रकार कमशः उसे सुना देता। इससे श्लोक लाने बाला लिजित होकर लौट जाता था। जब कोई भी लाख रुपये प्राप्त न कर सका तब कालिदास ने राजा की चाल को ताड़ कर एक गरीब और वृद्ध ब्राह्मण को एक स्रोक देकर राज सभा। में भेज दिया। वह श्लोक इस प्रकार थाः -

'स्वस्ति श्रीमोजुराज त्रिभुवनविदितो श्रामिकस्ते पिताभूत्' पित्रा ते वे गृहीता नवनवतिमिता रत्नकाटचो मदीयाः। ता मे देहीति राजन् सकत बुधजनैर्धायते सत्यमेत -को बा जानन्ति ते तन्मम कृतिमध्यवा देहि छन्नं ततो मे ॥

अर्थात् हे राजा भोज ! संसार जानता है कि आपके पिता क्रुं धार्मिक झोन सत्य वादी थे। उन्ही — श्रापके पिता — ने गुमसे

निन्यानवे करोड़ (रक्ष) रूपये कर्ज लिए थे। शायद इस बात की समाई (आप की सभा के) सारे ही पण्डित जानते हैं। परन्तु चिद वे नहीं जानते हैं, और इस स्रोक को मेरा बनाया हुआ ही सममते हैं, तो मुमे एक लाख रूपये दिलवाइए।

इसे सुन राज-सभा के पण्डित राजा का मुहँ देखने लगे। क्यांकि यदि वे इसे पुराना कहते हैं तो राजा को निक्यानवे करोड़ के फेर में पड़ना पड़ता है, श्रोर जो नया बतलाते हैं, तो श्रपनी घोषणा के श्रनुसार राजा को एक लाख रुपये देन पड़ते हैं। इसी बीच राजा भोज उस स्रोक की रचना-चातुरी को देखकर समक्ष गया था कि, हो न हो, यह कालिदास ही को करामात है। इसलिये उसने बाह्यण को एक लाख रुपये से सन्तुष्ट कर इस स्रोक के बनाने वाले का नाम-धाम पूँछ लिया श्रीर स्वयं वहाँ पहुँच कालिदास को धारा में लौटा लाया।

एक बार रात्रि में चाँल खुल जाने के कारण भोज को अपने ऐश्वर्य का विचार आ गया। इससे उसके मुख से निकला:---

> चेतोहरा युवतयः सुद्धदोऽनुकूलाः सदुवान्धवाः प्रणयगर्भागरश्च भृत्याः। गर्जन्ति दन्ति निवहास्तरलास्तुरङ्गाः

श्रर्थात्—मेरी रानियाँ सुन्दर हैं, मेरे मित्र मेरे पत्त में हैं, मेरे भाई बन्धु श्रद्धे हैं, और मेरे नौकर भी स्वामि-भक्त हैं। इसी प्रकार मेरे यहाँ मस्त हाथी श्रीर चपल घोड़े भी हैं।

श्रभी राजा इतना ही कह पाया था कि, कोने में छिपा, चौर, बो चोरी के लिये महल में श्राकर, राजा के जग जाने से वहाँ छिपा बैठा था, बोल उठा:—

संम्मीलिते नयनुयानीह किश्चिवस्ति॥

श्रर्थात्—(ग्रेराजा!) श्रांखें मिच जाने पर (यह सब) कुछ

राजा ने उसकी मौक्षे की उक्ति से प्रसन्न होकर, उसका राज महल में सैंध लगाने का अपराध समा कर दिया, और उसे बहुत सा इनाम देकर विदा किया।

एक वार विलोचन नाम का कवि, श्रापने कुदुम्ब को साथ लेकर, भोज की सभा मे पहुँचा। उसे देख भोज ने कहा:—

क्रियासिद्धिः सस्वे भवति महतां नोपकरणे । श्रर्थात् - बड़े श्रादमियों के कार्य की सिद्धि उनके श्रपने ही बल में रहती है, न कि साथ के सामान में।

ं इस पर उस कवि ने इस 'श्लोक-पाद' की पृति इस प्र<mark>कार को :---</mark>

घटा जन्मस्थानं मृगपरिजनो भूर्जवसर्ग

वने वासः कंदादिकमशनमेवं विधगुणः।

श्रगस्त्यः पाथोधि यदकृत कराम्भाज कुहरे

क्रियासिद्धिः स<del>स्</del>वे भवति महतां नोपकरणे ॥ अर्थात्—अगस्य ऋषि घडे में से जन्मे थे, जंगल के जानवरों

(हरिगादिकों) के साथ पले थे, भोजपत्र पहनते थे, जंगल में रहते थे श्रोर कंद-मूल, श्रादि खाकर निर्वाह करते थे। फिर भी उन्होंने समुद्र का एक ही चुझू करहाला। (इसो से कहते हैं कि—) बड़े लोगों के कार्य की सिद्धि उनके श्रपने बल में रहती है, सामान में नहीं।

इसके बाद राजा की आज्ञा पाकर उस कवि की स्त्री ने कहा:—
रथस्यैकं चक्रं भुजगनमिताः सप्ततुरगाः
निरालम्बो मार्गश्चरणविकतः सारथिरपि।
रविर्यात्येवान्तं प्रतिदिनमपारस्य नभसः
क्रियासिद्धिः सस्वे मवति महतां नोपकरणे॥

अर्थात्—सूर्य के रथ के एक ही पहिया है, उस में जुड़े सातों घोड़ों पर साँपों का साज है, रास्ता बिना सहारे का—शून्य में है, और रथ का हाँकने वाला खला है। फिर भी सूर्य हमेशा ही इस लम्बे आकाश को पार कर लेता है। (इसी से कहा है कि—) बड़े लोगों के कार्य की सिद्धि उनके अपने बल में ही रहती है, पास की सामगी में नहीं।

फिर कवि का पुत्र बोला :--

विजेतन्या सङ्का चरणतरणीयो जलनिधि-विपन्नः पौलस्त्यो रणभुवि सहायाश्च कपयः। पदातिर्मत्योसौ सकलमवधीद्रान्तस कुलं कियासिद्धिः सन्त्वे भवति महतां नोपकरणे॥

श्रथीत् लङ्का जैसे नगर का जीतना, पैदल ही समुद्र का पार करना, रावण जैसे शत्रु का मुकाबला, साथ में केवल बंदरों की सहायता श्रीर स्वयं पैदल मनुष्य। इतना होते हुए भी जब श्री रामचन्द्र ने सारे ही राम्स-बंश का नाश कर डाला, तब कहना पड़ता है कि, श्रेष्ठ पुरुषों की कियासिद्धि उन्हीं की ताक्रत में रहती है, साथ के समान में नहीं।

इसके बाद पण्डित की पुत्र-वधू ने कहा :-

धनुः पौष्पं मीर्वी मधुकरमयी चञ्चलदृशां दृशां केाणो काणः सुदृद्धि जडात्माहिमकरः। स्वयं चैके।ऽनद्गः सकलभुवनं व्याकुलयति कियासिक्षः सक्ते भवति महतां नोपकरको॥

अर्थात्—कामदेव का धनुष फूलों का है, ( उसकी ) प्रत्यंचा— ( धनुष को रस्सी ) भौरों की है, बाए कियों के कटाचों के हैं, दोस्त बे जानवाला चन्द्र है, और वह ख़ुद बिना शरीर का है। फिर भी अकेला ही सारी दुनिया को घबरा देता है। इसीसे कहा है कि तेज वाले प्राणि-यों की कामयाबी, उनके बल में ही रहती है, उपकरण में नहीं।

इन चमत्कार से भरी उक्तियों को सुन भोज ने उनका यथोचित-दान और मान से सत्कार किया।

एक वार राजा ने कालिदास से अपने 'मरसियं' बनाने को कहा। परन्तु उसने इनकार कर दिया। इसी सम्बन्ध की बात के बढ़ते-बढ़ते दोनों एक दूसरे से अप्रसन्न हो गए, और कालीदास धारा को छोड़ कर विदेश चला गया। कुछ दिन बाद राजा भी भेस बदल कर कालिदास के पास पहुँचा। उस समय किंव उसे न पहचान सका। बात चीत के सिलसिले में जब कालिदास को ज्ञात हुआ कि, वह पुरुष धारा का रहने वाला है, तब उसने उससे भोज के कुशल समाचार पूछे। राजा को अच्छा मौका हाथ लगा। इससे उसने कहा कि, आप जिस के विषय में पूछते हैं, वह तो कुछ दिन हुए मर चुका। यह सुन किंव घवरा गया, और उस के मुख से निकल पड़ा:—

श्रद्य धारा निराधारा निरालम्बा सरस्वती। परिडताः खरिडताः सर्वे भेजराजे दिवं गते॥

श्रर्थात्—राजा भोज के स्वर्ग जाने पर श्राज धारा नगरी बगैर श्राधार के हो गई, सरस्वती का सहारा नष्ट हो गया, श्रौर सारे ही विद्वान श्राश्रय-हीन हो गए हैं।

यह सुनते ही भोज मूर्झित हो गया। इसी समय कालदास ने भी उसे पहचान लिया और उसके होश में आने पर पूर्वीक अहोक को बदल कर इस प्रकार कहा

> श्रद्य घारा शुभाघारा शुभातम्बा सरस्वती । परिष्ठता मरिष्ठताः सर्वे भोजराजे भुवं गते ॥

श्रर्थात्—राजा भोज के प्रथ्वी पर होने के कारण श्राज धारा श्रेष्ट श्राधार वाली है, सरस्वती को भी श्रम्ब्झा सहारा प्राप्त है, श्रीर सारे ही विद्वान श्राश्रय-युक्त (शोभायमान) हो रहे हैं।

इस घटना के बाद दोनों लौट कर धारा में चले आए।

एक बार राजा ने सभा के पिएडतों को इस समस्या की पूर्त करने को कहा:—

'टटं, टटं, टं, टटटं, टटं, टः,'

जब श्रन्थ कोई भी इस कार्य में सफल न हुआ, तब कालिदास ने इस की पूर्ति इस प्रकार की :—

> भोजिप्रियायाः मदिविह्वलायाः करच्युतं चन्दनहेमपात्रम् । सोपानमार्गेण करोति शब्दं टटं, टटं, टं, टटटं, टटं, टः॥

श्रर्थात—मदसं विद्वल होकर, जिस समय, भोज की रानी, सोने की, चंदन की कटोरी लेकर, जीने पर चढ रही थी, उस समय उसके हाथ से गिर-जाने के कारण, वह कटोरी, जीनों पर से लुड़कती हुई, टटं, टटं, ढं टटटं, टटं, ट: शब्द करने लगी।

इस उकि को सुन राजा ने कालिदास को हर तरह से सम्मानित किया।

इसी प्रकार के श्रोर भी कई किस्सों का सम्बन्ध भोज से लगाया जाता है।

# परिशिष्ट

## (१) राजा भोज का तीसरा दानपत्र

राजा भोज का तीसरा दानपत्र वि० सं० १०७६ का है। यह भी ताँचे के दो पत्र पर खुदा है। इन पत्रों की लंगई १३ इंच छीर ऊंचाई (या चौड़ाई) ८ इंच है। इनको जोड़ने के लिये पहले पत्र के नीचे के छीर दूसरे पत्र के ऊपर के भाग में दो दो छेद करके दो मोटी ताँचे की कड़ियाँ डाली हुई हैं। दूसरे पत्र के नीचे के बाँए कोने में दुहेरी पंक्तियों के चतुष्कोण के बोच उड़ते हुए गरुड़ की छाऊति बनी है। गरुड़ का मुख पंक्तियों की तरफ है और उसके बाँए हाथ में सर्प है। यह चतुष्कोण उक्त पत्र के नीचे की ५ पंक्तियों के सामने तक बना है।

इस ताम्रपत्र में भी अनेक स्थानों पर तालव्य शकार के स्थान में दन्त्य सकार और दन्त्य सकार के स्थान में तालव्य शकार का प्रयोग मिलता है तथा 'ब' के स्थान में 'ब' तो सब स्थानों पर ही खुदा है। दो स्थानों पर 'न' के स्थान में 'ख' का प्रयोग मिलता है। रेफयुक्त व्यंजन अधिकतर दित्त लिखा गया है। 'न्न' 'क' आदि में संयुक्त व्यंजन के नीचे पूरा 'र' लिखा है। 'ब' और 'ध' की लिखा-घट में विशेष अन्तर नहीं है। 'क' के लिखने का ढंग ही निराला है।

इस ताम्रपत्र की लिखावट संस्कृत भाषा में गद्य-पद्य मय है श्रीर इसमें भी पहले दो ताम्रपत्रों में उद्घृत वे हां ९ श्लोक हैं। इसके श्रावर

8881

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> एपिब्राफ्रिया **इविषका, भा॰ १८ ( ন্তুলাई १**६२६ ) ए॰ ३२०-

भी राजा भोज के अन्य ताम्रपत्रों के से ही, ई० स० की ११वीं राताब्दी के मालवे की तरक के प्रचलित नागरी अचर हैं।

यह ताम्रपत्र इंदौर से ८ कोस पश्चिम के बटमा गाँव में, हल चलाते समय, एक किसान की मिला था। इसमें जिस 'नाल तडाग' गाँव के दान का उल्लेख है वह इन्दौर-राज्य के कैरा-प्रान्त का 'नार' (नाल) गाँव होगा।

इस ताम्रपत्र में लिखा दान वि० सं० १००६ की भादों सुदी १५ (ई० स० १०२० की ४ सितंबर) की कोंकए पर अधिकार करने की खुशी में दिया गया था। इसमें तिथि के साथ वार का उल्लेख नहीं मिलता है। दोनों पत्रों की इबारत के नीचे राजा भोज के हस्ताचर भी हैं।

# राजा भोज के वि० सं० १०७६ के दूसरे ताम्रपत्र की नकता पहला पत्र

- (१) श्रों<sup>१</sup> [॥**%] ज [य] ति व्योमकंशो सौ यः सग्गीय** विभर्तितां <sup>२</sup> ऐंदवीं सिरसा<sup>३</sup> लेखां जगद्वोजां कुरा<sup>४</sup> कृतिम्॥ [१**%]** तन्वन्तु वः
- (२) स्मरारातेः कल्याणमनिशं जटाः [। श्रः ] कल्पान्त समयो दामतिबद्धलय पिंगलाः ।। [२%] परमभट्टारक महा-
- (३) राजाधिराज परमेश्वर श्री सीयकदेव पादानुध्यात परम-भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर-
- (४) श्री वा [क्य] तिराजदेव पादानुध्यात परमभट्टारक महाराजा-धिराज परमेश्वर श्री सिंधुराज देव पा-

<sup>े</sup> चिन्ह विशेष द्वारा सुचित किया गया है। र बिभर्ति।

<sup>&</sup>lt;sup>३</sup> शिरसा। <sup>४</sup> जगद्वीजां दुरु १

- (५) दातुष्यात परमभट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर श्रीभोजदेवः कुशली ॥ न्याय पद्रसप्ता-
- (६) दशकान्तः पातिनालतडागे समुपगतान्समस्त राजपुरुषा-न्त्राह्मणे तरान्त्रति निवासं पट्टकिल जनपदादीं-
- (७) रच समादिशत्यस्तु वः संविदितम् ॥ यथास्माभिः स्नात्वा चराचर गुरुं भगवन्तं भवानीपति समभ्यच्चर्य ।
- (८) संसारस्यासारतां दृष्ट्वा वाताभ्रविभ्रमितः वसुधाधिपत्य-मापातमात्र मधुरो विषयोपभोगः॥
- (९) प्राणास्त्रिणायजलविंदु समा नराणां (।) धर्मः सखा परमहो परलोकयाने ॥ [३८८] भ्रमत्संसार चक्राय ==
- (१०) धाराधारामिमां श्रियं । श्राप्य येन दर्उस्तेषां पश्चात्तापः परं फलम् ॥ [४%] इति जगतो विनश्वरं
- (११) स्वरूपमाकलय्योपरिलिखितप्रामः स्वसीमातृरागोचरयूति-पर्यन्तः सहिरएयभागभोगः
- (१२) सेापरिकरः सर्व्वादायसमेतश्च ॥ विशाल प्रामविनिर्गत-पूर्व्व [जा] य . स्थाएवीश्वरादागताय । ध
  - (१३) खहस्तोयं श्री भोजदेवस्य [।अ]

#### दूसरा पत्र

- (१४) कौसिक समोत्राय । श्रधमर्षण विश्वामित्र कौसिक वित्रिः प्रव राय १। माध्यंदिनशाखाय । सट्ट-
  - <sup>9</sup> बाह्यणो । र प्राणारमृणामजलविंदु ।
  - र ऐसे चिह्न अनेक जगह निरर्थक ही खोद दिए गए हैं।
  - े इस पक्ति का सरवन्ध दूसरे पत्र की पहली पंक्ति से हैं।
  - <sup>६</sup> कौशिक°। <sup>६</sup> कौशिके०। <sup>७</sup> त्रिप्रवराय ।

- (१५) ठट्टसिक सुताय पण्डित देख्दाय। कोंकणप्रहणविजय-पर्व्वाणि। मातापित्रोरात्मनश्च पुण्यय-
- (१६) शोभिवृद्धये। श्रदृष्टफलमं [गो] कृत्यचन्द्राकीएर्णवित्ति-तिसमकालं यावरारया भक्त्या शाशने नोदक-
- (१७) पूर्व्व प्रतिपादित इति ॥ तन्मत्वा यथा दीयमानभागभोग-कर दिरण्यादिकमाज्ञा श्रवणविधेयै-
- (१८) भू त्वा सर्व्वमस्मै समुपनेतच्य र। सामान्यं चैतत्पुण्य फलं वुष्ता विकास अस्मद्वंशजैरण्ये रिप भाविभो=
- (१९) कृभिरस्मत्प्रदत्तधम्मी दायो प्यमनुमन्तव्यः पालनीयश्च ॥ उक्तं च ॥ वहुभि वर्वे सुधा भुक्ता राजभिः
- (२०) सगरादिभिर्य (भि: । य ) स्य यस्य यदा भूमिस्तस्य तस्य तदा फलं ॥ [५] यानीह दत्तानि पुरानरेंद्रैर्द्दीनानि
- (२१) धर्मार्थ यसस्कराणि ७। (।) निम्मील्यवान्ति प्रतिमानि तानि के। नाम साधुः पुनराददीत ॥ [६%] श्रास्मत्कु-
- (२२) लक्रममुदारमुदाहरद्भिरण्यैश्च<sup>८</sup> दानमिद्मभ्यनुमोदनीयं। [।] लद्दम्यास्तडिच्ञ्रलिलवुद्वद्चन्च<sup>९</sup>—
- (२३) लायाः दानं फलं परयसः १° परिपालनं च। [10] सञ्जी-नेतान्भाविनः पाथिवेंद्रान्भूयो भू-
- (२४) यो याचते रामभद्रः । [ । ] सामान्योयं धर्म्भसेतुनु पाणां काले काले पालनीयो भवद्भिः ॥ [८%]
  - <sup>९</sup> शासने । <sup>२</sup> समुपनेतव्यं । <sup>३</sup> बुद्स्या । ४ रन्ये ० ।
  - <sup>६</sup> धर्म्मदायो०। ६ बहुभि०। ७ यशस्करायि। ८ रत्यैश्च।

- (२५) इति कमल दलांवु विंदुलोलां श्रियमनुचिन्स्य मनुष्य-जीवितं च। शकल रिमद् मुदाह-
- (२६) तं च बुध्वा<sup>३</sup> निह पुरुषै: परकीर्त्तयो विलोप्या [ः⊛] [॥९⊛] इति ॥ सम्वत १०७६ भाद्रपद शुदि १५ स्वय-
  - (२७) माज्ञा ॥ मङ्गलं महाश्रीः ॥ स्वहस्तीयं श्रीभोजदेवस्य [॥॥]

# राजा भोज के वि० सं० १०७६ के तीसरे ताम्रपत्र का भाषार्थ।

(यहाँ पर पहले के दानपत्रों में दी हुई इवारत का श्रर्थ छोड़कर विशेष इवारत का श्रर्थ ही लिखा जाता है।)

#### पहले के दो श्लोकों में शिव की स्तुति है।

परमभट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर श्री भोजदेव; जो कि श्री सीयकदेव के पुत्र वाक्पितराज के उत्तराधिकारी श्री सिन्धुराज का पुत्र है, न्याय पत्र के १७ (गाँवों) में के नालतंडाग में इकट्ठें हुए सब राजपुरुषों धौर ब्राह्मणों सिहत वहाँ के निवासियों तथा पटेलों श्रदि को खाझा देता है कि तुम को जानना चाहिए कि हमने स्नान करने के बाद महादेव की पूजन करके धौर संसार की श्रसारता को देखकर... र तथा जगत के नाशवान रूप को समम कर ऊपर लिखा गाँव उसको पूरी सीमा तक मय गोचर भूमि, श्रायके सुवर्ण, हिस्से, भोग की रकम, धन्य सब तरह की श्राय श्रीर सब तरह के हक के, स्थाणीश्वर से श्राप हुए कौशिक गोत्री तथा श्रधमर्पण, विश्वामित्र धौर कौशिक इन तीन प्रवर वाले माध्यंदिनी शाखा के भट्ट ठट्टसिक के पुत्र पिडत देल्ह को, जिसके पूर्वज विशालगाम के रहने वाले थे, कोंकण पर श्रधकार करने

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> ° स्वां<u>ब</u> ° । २ सक्त ° । ३ ब्रुट्य्वा ।

४ इस स्थान पर पूर्वोक्त दानपत्रों में दिये हुए संसार की आसारता के सूचक वे ही दो रखोक हैं।

के विजयसूचक उत्सव पर, श्रपने माता पिता श्रीर श्रपने निज के पुण्य श्रीर यश को वृद्धि के लिए पुण्यफल को मानकर, चन्द्र, सूर्य, समुद्र श्रीर पृथ्वी रहे तब तक के लिए, पूर्ण भिक्त के साथ जल हाथ में लेकर श्राज्ञा के द्वारा, दिया है। यह जानकर इसका दिया जानेवाला हिस्सा लगान, कर, सुवर्ण श्रादि हमारी श्राज्ञा को मानकर सब उसीके पास पहुँचाना चाहिए।

यह पुण्य सब के लिए एकसा है; ऐसा समक कर हमारे पीछे होने वाले हमारे वंश के श्रीर दूसरे राजाश्रों को भी हमारे दिए इस दान की रचा करनी चाहिए... 9

> संवत् १०७६ की भादों सुदि १५ यह स्वयं हमारी श्राज्ञा है। मंगल श्रौर श्री वृद्धि हो। यह स्वयं भोजदेव के हस्तात्तर हैं।

## (२) राजा भाज का चौथा दानगत्र

राजा भोज का चौथा दानपत्र वि० सं० १०७९ का है। यह भी ताँवे के दो पत्रों पर, जिनकी चौड़ाई १३ इंच और ऊंचाई ९ इंच है, खुदा है। इसके दोनों पत्रों का तोल ३ सेर १० छटाँक है। इनको जोड़ने के लियं भी पहले पत्र के नीचे के और दूसरे पत्र के ऊपर के भाग में दो दो छेद करके ताँवे की दो कड़ियाँ डाल दो गई थीं। इन कड़ियों में से प्रत्येक का स्यास र इंच और मुटाई हैं इंच है। इस ताम्रपत्र में खुदे अचरों की लंबाई दे से हैं इंच तक है। पहले ताम्रपत्र के अचर दूसरे की अपेजा कुछ कम खुदे और विसे हुए हैं। इन पत्रों की पंक्तियों के बाँई ओर करीब १ इंच का हाशिया छुटा हुआ है। दूसरे ताम्रपत्र की अन्तिम ७ पंक्तियों के प्रारम्भ की तरफ (नीचे के बाँए कोने में) दुहेरी लकोरों के

<sup>1</sup> इसके आगे अन्य दानपत्रों वाले वे ही ४ रलोक खुदे हैं।

३ इंच लंबे चौड़े चतुष्कोण के भीतर उड़ते हुए गरुड़ की आकृति बनी है। गरुड़ का मुख पंकियों को तरफ है; और उसके बाँए हाथ में सर्प है। इन पत्रों पर भी एक ही तरफ अत्तर खुदे हैं; जो राजा भोज के अन्य दान पत्रों के अत्तरों के समान ही हैं।

इस दानपत्र में भी कहीं कहीं 'श' के स्थान में 'स' श्रौर 'स' के स्थान में 'श' तथा 'य' के स्थान में 'ज' लिखा गया है। 'ब' के स्थान में 'व' का प्रयोग तो सर्वत्र ही किया गया है। संयुक्त व्यंजन में 'र' के साथ का श्रज्ञर प्राय द्वित्त लिखा गया है। कहीं कहीं श्रजुस्वार श्रौर विसर्ग का प्रायोग निरर्थक ही कर दिया गया है। साथ हो श्रोकान्त श्रौर वाक्यान्त तक में 'म' के स्थान में श्रजुस्वार ही लिखा गया है।

इस ताम्रपत्र की लिखावट भी संस्कृत भाषा में गद्यपद्यमय है और इस में भी श्रन्य ताम्रपत्रों के समान वे ही ९ श्लोक हैं।

यह ताम्रपत्र हाल ही में श्री युत रामेश्वर गौरीशंकर स्त्रोभा एम० ए० को देपालपुर (इंदौर राज्य) से मिला है। इस में जिस किरिकैका गाँव में की भूमि के दान का उल्लेख है वह इंदौर राज्य के देपालपूर परगने का करको गाँव है; जो चंबल के तट पर स्थित है।

इसमें का लिखा दान वि० सं० १०७९ की चैत्र सुदी १४ (ई० सं० १०२३ की ९ मार्च) के दिया गया था।

इस दान पत्र के दोनों पत्रों के नीचे भी राजा भोज के हस्ताचर हैं; जहाँ पर उसने अपना नाम भोजदेव ही लिखा है।

9 श्रीयुत रामेश्वर श्रोमा के 'हिन्दुस्तानी' (श्रक्टोबर १६३१, ए० ४६४-४१४) में प्रकाशित खेख के श्राधार पर ही यह विवरण दिया गया है!

# राजा भोज के ०वि सं० १०७९ के ताम्रपत्र की नकता

- (१) श्रों •—[॥] जयति व्योमकेशोसौ यः सर्गाय ॄृविभर्ति तां। ऐ दवीं सिरसा वेलेखा जगद्वीजांकुराकृति ।। [१॥]
- (२) तन्वन्तु वः स्मरारातेः कल्याग्रमनिसं जटाः। करुणंत समयोदामतिहद्रलयिंगलाः॥ [२॥]
- (३) परमभट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर श्री सीयकदेव पादानुध्यात परमभट्टारक-
- (४) महाराजाधिराज परमेश्वर श्रो वाक्पतिराज देव पादानुध्यात परमभट्टारक महाराजाधिराज-
- (५) परमेश्वर श्री सिंधुराजदेव पादानुष्यात परमभट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर श्री भोज दे-
- (६) वः कुराली ॥ श्री मदुज्जयनी<sup>६</sup> पश्चिम पथकान्तः पाति किरिकैकायां समुपगतान्समस्तराजपु-
- (७) रुषान्त्राह्मर्गो<sup>७</sup>त्तरान्प्रतिनिवासि पट्टकिल जनपदादींश्च समादि शत्यस्तु वः संविदितं ॥ यथा
- (८) श्रीमद्धारावस्थितैरस्माभिः पारद्वि<sup>८</sup>प्रभृतिकृतप्राणिवधः पायश्चित्त दक्षिणायां स्नात्वा चराचरगुः
- (९) रुं भगवन्तं भवानीपतिं समभ्यच्च्यं संसारस्यासारतां दृष्टा वातान्त्र विश्रममिदं वसुधाधिपत्य-
- े चिह्न विशेष द्वारा सूचित है। <sup>२</sup> बिभर्ति। <sup>३</sup> शिरसा। <sup>४</sup>जगद्-बोबोक्कराकृतिस्। <sup>५</sup> भनिशं। <sup>६</sup> ०तुक्जियमी। <sup>७</sup> ०ब्राह्मयो०। <sup>६</sup> पारगविप्र०। १ क्ष्मः।

- (१०) मापातमात्र मधुरो विषयोपभोगः [।] प्राणास्त्रणाप-जलविंदुं समा नराणं धर्म्भस्सखा परमहो
- (११) परलोकं याने । [। ३।)] भ्रमत्संसार चकाम धाराधारा मिमांश्रियं । प्राप्य ये न दुद्स्तेषां पश्चात्तापः
- (१२) पर फलिम (म्) [॥४॥] (इ) ति जगतो विनश्वरं स्वरूप-माकलय्योपरि लिखित प्रामात् प्रामसामान्य भूमे - र
- (१३) श्चतुस्तृ शत्यंश<sup>३</sup> प्र [सथ ] कं हल चतुष्टयसंवत्तो<sup>४</sup> स्वसीमातृण्गोचरयृतिपर्यन्तं सहिरण्यभागभो-
- (१४) गं सोपरिकरं सर्व्वादाय समेतं च । श्री मान्यखेट-विनिर्माताय । स्त्रात्रेय सगोत्राय । स्नात्रेयार्च्चता-
  - (१५) स्वहस्तोयं श्री भोजदेवसूतु [।]

## दुसरा पत्री।

- (१६) तसस्यावाश्वेतित्रिः प्रवराय । वह्वृच<sup>८</sup> शाखाय भट्ट सोमेश्वरस्त ब्राह्मण्<sup>९</sup>वच्छलाय । श्रुताध्यय-
- (१७) न संपन्नाय।। (।) मातापित्रोरात्मनश्च पुरुष जसे। १० भितृद्धये श्राष्ट्रत्र फत्तमंगीकृत्य चद्रा ११ कीएर्एवित्तिति-
- (१८) समकालं यावत्परया भक्त्याशाशने नोद्क<sup>०२</sup> पूर्व्वं प्रति-पादितमिति मत्वा यथा दीयमानभागभोगक-
- (१९) हिरण्यादिकं देवत्राह्मण्<sup>१३</sup>भुक्तिवर्ज्जमाज्ञा श्रवणविधे यैर्भूत्वा सर्व्वमस्मे सगुपनेतव्यं ॥ (।) सा-

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> बिंदु ०। <sup>२</sup> भूमे । <sup>३</sup> श्वतुक्षिशत्यंश । <sup>४</sup> ०संदुर्त । <sup>५</sup> इस पंक्ति का सम्बन्ध दूसरे पत्र की पहली पंक्ति से हैं । <sup>६</sup> ०श्यावाश्वे० । <sup>७</sup> त्रिप्रवराय । ८ दृह्युषा । <sup>९</sup> जाक्षया । <sup>९०</sup> पुरुषययशो० । <sup>९०</sup> चंद्राक्षाँ०। <sup>९२</sup> शासनेनो० ।

- (२०) मान्यं चैतत्पुरायफलं बुध्वा श्रह्माद्वंशाजैरन्यैरपि भावि भोक्तृभिरस्मत्प्रदत्त धर्मादायोयमनुमन्तन्यः
- (२१) पालनोयश्च ॥ (।) बहुभिर्व्वसुधार भुका राजभिस्स-गरादिभिर्व्य (भि:। य) स्य यस्य यदा भूमिस्तस्य तस्य तदा
- (२२) फलं ॥ [५] यानीह दूतानि पुरा नरेंद्रैहीनानि धम्मीर्थ-जसस्कराणि ३। निम्मील्यवान्ति प्रतिमानि तानि
- (२३) के नाम साधुः पुनराददीत ॥ [६ ॥] इत्यस्मत्कुलक्रम-मुदारमुदाहरिक्ररन्यैश्च दानिमदमभ्यनुमा-
- (२४) दनीयं । लक्ष्म्यास्तिङ्क्सिलिलबुद्वुद्<sup>४</sup> चंचलायाः दानं फलं परयसः <sup>६</sup>
- (२५) परिपालनश्च<sup>६</sup> ॥ क्या सर्व्यानेतान्भविनः पार्थिवेद्रान्भू यो भूयो याचते
- (२६) राम भद्रस्सा ( द्रः । सा ) मान्योयं धर्म्मसंतुन् पाणां काले काले पालनीयो भ-
- (२७) बद्भिः ॥ [८॥] इति कमलद्लाम्बुविंदु शलोलां।श्रियमनु
- (२८) तं च। स [क] ल मिर्मुदाहृतं च बुध्वाट निह् पुरुषैः पर कीर्त्तया विलोप्या [: ॥ ९॥]
- (२९) इति ॥ (।) सम्बत् १०७९ चैत्र शुद्धि १४ स्वयमाज्ञा ॥ (।) मंगलं महा-
  - (३०) श्री: ॥ ( । ) स्वहस्तोयं श्री भोजदेवस्य [ ॥ ]
  - ै बुद्ध्वा । र बहुभिष्वंसुधा । <sup>३</sup> बशस्कराया । <sup>४</sup> बुद्खुद ० । १ परचशः । <sup>१</sup> परिपाद्धनं च । <sup>७</sup> ०दक्षाम्बुविंदु । ८ बुद्ध्वा ।

## राजा भोज के वि॰ सं० १०७९ के दानपत्र का भाषार्थ।

(यहाँ पर पहले के दानपत्रों में आई हुई इवारत के अर्थ की छोड़कर विशेष इवारत का अर्थ ही दिया जाता है।)

पहले के दो रलोकों में शिव की स्तुति है।

परममहारक महाराजाधिराज परमेश्वर श्री भोजदेव, जो कि श्री सीयकदेव के पुत्र वाक्पितराज के उत्तराधिकारी श्री सिन्धुराज का पुत्र है, श्री उज्जयिनी (प्रान्त) के पिरचमी जिले किरिकैका गाँव में एकत्रित हुए सब राजकर्मचारियों और ब्राह्मणों सिहत वहाँ के निवासियों तथा पटेलों आदि के श्राह्मा देता है। तुम सब को मालूम हो कि धारा नगरी में रहते हुए हमने, विद्वान ब्राह्मणों के भोजन के लिए की गई हिसा के प्रायश्चित की दिचिणा स्वरूप (चंवल) नदो में स्नान करने के बाद भगवान शंकर की पूजन करके और संसार की असारता को देख कर... र तथा जगत् के नाशवान रूप को समक्ष कर, अपर लिखे गाँव के साथ की जमीन में से चौंतीस अंश समतल भूमि, जो ४ हलों से जोती जा सके, और जो अपनी सीमा की घास तथा गोचर भूमि सं

<sup>9</sup> महाभारत में बिखा है कि चंद्रवंशी नरेश रिन्तदेव के यहाँ सदा ही धगियत प्रतिथियों का भोजन कराया जाता था। इस कार्य के बिये उसने वो बाख रसे। ईदार नियत कर रक्खे थे। उन प्रतिथियों के भोजन के बिये होनेवाले पशुवभ से एक त्रित चर्म से जो रुधिरधारा बहती थी उसी से चर्मगत्रती ( चंबल ) नदी की उत्पक्ति हुई थी।

<sup>(</sup> ब्रोखपर्व, अञ्चाय ६७, रक्तो॰ १-४)

र इसके आगे पूर्वोक्त दानपत्रों में लिखे गये संसार की असारता के सूचक वे ही दो रखोक हैं।

<sup>&</sup>lt;sup>३</sup> इसके क्रिये प्रस्थक शब्द का प्रयोग किया गया है।

भी युक्त है, मय आय के सुवर्ण, हिस्से, भोग की आमदनी, अन्य प्रकार की सब तरह की आय और सब तरह के हकके, मान्यलेट से आए आत्रय, आर्चनानस और रयावश्च इन तीन प्रवरों से युक्त आत्रेय गोत्र वाले, तथा बहुवृच शाखा के भट्ट सोमेश्वर के पुत्र वेदपाठो वच्छल नामक बाह्यण को अपने माता पिता और अपने निजके पुण्य और यशकी वृद्धि के लिये, पुण्यफल को स्वीकार करके, चन्द्र, सूर्य, समुद्र और पृथ्वी रहे तब तक के लिये, पूर्ण भिक्त के साथ जल हाथ में लेकर, आज्ञा के द्वारा, दान दी है। ऐसा जान कर देवताओं और ब्राह्मणों के लिये नियत भाग को छोड़कर बाकी का सारा इसका लगान, आदि उसको देना चाहिए। इमारे बाद में होने वाले हमारे वंशके और दूसरे वंश के राजाओं को भी इसे मानना और इसकी रक्षा करना चाहिए।

संवत् १०७९ को चैत्र सुदि १४ यह स्वयं हमारी श्राज्ञा है। मंगल श्रीर श्रीवृद्धि हो। यह स्वयं भोजदेव के हस्तात्तर हैं।

## राजा भोज के समय की अन्य प्रशस्तियाँ

- (३) तिलकवाड़े के वि० सं० ११०३ के ताम्रपत्र में भी भोजदेव की प्रशंसा लिखी है। इससे अनुमान होता है कि उसके। लिखवाने वाला श्री जसोराज भी शायद राजा भोज का सामंत था। (Proceedings and Transactions of the First Oriental Conference, Poona, Vol. II, pp. 319-26)
- (४) कल्याण (नासिक जिले से भोजदेव के सामंत यशोवम्मी का एक दानपत्र मिला है। इस में भोज के कर्णाट, लाट, गुजरात, चेदि ख्रीर केंकिण के राजाखों की जीतनेवाला लिखा है। यदापि इसमें

१ इसके आगे अन्य वानपत्रों में किसे वे ही १ रक्तीक दिए हैं।

संवत् नहीं हैं; तथापि स्वर्गीय विद्वान् राखालदास बैनर्जी इसका समय ई० स० १० १६ (वि० सं० १९१३) से पूर्व अनुमान करते हैं। (Annual Report of the Archaeological Survey of India, 1921-22, pp. 118, 119)

(५) 'सुभाषितरत्रभांडागार' में दिए इस श्लोक से-

श्रस्य श्रीभोजराजस्य द्वयमेव सुदुर्तभम्। शत्रृणां श्रंखलैलेहिं ताम्नं शासन पत्रकैः॥

श्चर्थात् — राजा भोज के यहाँ, शत्रुश्चों की कैंद करने के कारण लाहा, श्रौर दानपत्रों के देने के कारण ताँबा, ये दो वस्तुयें ही दुर्लभ हैं।

इस उक्ति के श्रनुसार कुछ विद्वानों का श्रनुमान है कि वास्तव में राजा भोज ने श्रनेक दानपत्र लिखवाए थे। परन्तु कालान्तर से या तो वे नष्ट हो गए हैं, या श्रभी मालवे में शोध का कार्य न होने से श्रज्ञात श्रवस्था में पड़े हैं।

### भोज से सम्बन्ध रखनेवाले अन्य प्रन्थ अथवा शिलालेख ।

(६) ई० स० १९३० के दिसम्बर में पटने में हिस्टोरिकल रेकर्ड कमीशन का तेरहवाँ अधिवेशन और पुरानी वस्तुओं की प्रदर्शनी हुई थी। उस अवसर पर धार रियासत की तरक से जो वस्तुएँ आई थें उनमें की एक दूटे हुए शिलालेख की छाप के अन्त में लिखा था—

"इति महाराजाधिराज परमेश्वर श्री भेाजदेव विरचितः कोद्(एडः)।"

अर्थात्—यहाँ पर महाराजाधिराज परमेश्वर श्री भोजदेव का बनाया 'कोदण्ड' नामक काव्य समाप्त हुआ।

१ पुरु १२१ ।

शिलालेख की इस छाप में ७६ पंक्तियाँ थीं और उनसे ज्ञात होता था कि इस प्राकृत काव्य की ऋोक संख्या ५५८ से अधिक रही होगी। परन्तु इस समय लेख का बहुत सा भाग नष्ट हो जाने से प्रत्येक ऋोक का कुछ न कुछ हिस्सा नष्ट हो गया है।

श्रागे उक्त काव्य की स्मृति के आधार पर एक नमूना उद्धृत किया जाता है:—

"धवलो धवलो बुद्धिस भारं लहुश्र खग्ग नीरधारा निवड इसो सेसु धेरि श्राण जहां .....''

#### संस्कृतच्छाया:--

"धवलः धवलः वर्धयसि भारं लघुकस्रड्ग नीरधारा निविड ईषत् शेष धैर्याणां यथा ……''

(७) धार रियासत से प्रदर्शनार्थ आई हुई वस्तुओं में दूसरी छाप एक अन्य लेख खण्ड की थी जिसमें कुल १६ पंक्तियां थीं। परन्तु उनसे प्रकट होता था कि इस शिला पर खुदे प्राक्ठत काव्य की स्रोकसंख्या ३५५ से अधिक ही होगी। उनमें का ३०६ वाँ स्रोक इस प्रकार था:

"श्रसि किरण रज्जुवद्धं जेणं जय कुंजरं तुमं धरिस जय कुंजरस्स थंभाराया ॥३०६॥"

#### संस्कृतच्छायाः--

"श्रसि किरण रज्जुवद्धं येन जय कुंजरं त्वं धरिस जय कुंजर स्तभः……"

<sup>ै</sup> हमने श्रीमान् काशीनाथ कृष्णलेखे से इस विषय में पत्र म्यवहार-किया था। यद्यपि कारणवश हम उक्त काव्य के श्रधिक श्रीर शुद्ध उदाहरण देने में कृतकार्य न हो सके तथापि उपर्युक्त श्रवतरणों के खिए धार रियासत श्रीर उसके ऐतिहासिक विभाग के प्रति कृतज्ञता एकट करना हम अपना कर्तदृश्य समझते हैं।

श्रनुमान होता है कि इसमें जिस 'जयकुंजर स्तम्भ' का उल्लेख है वह सम्भवत: भोज की लाट ही होगा।

#### भोज के समकालीन कवि

#### (८) शोलाभट्टारिका

श्रोफ़ैट ( Aufrecht ) ने 'शार्क्षधर पद्धति' से एक (पुष्पितामा) श्रोक' उद्धृत किया है :—

इदमनुचितमक्षमश्च पुंसां
यदिह जरास्विपमान्मथा विकाराः।
तद्पि च न कृतं नितम्बिनीनां
स्तनपतनाविध जीवितं रतं वा॥

इस के पूर्वार्ध को वह (Aufrecht) 'शीला-भट्टारिका' श्रौर उत्तरार्ध को 'भोज' का बनाया हुश्चा बतलाता है। इससे 'शीलाभट्टारिका' का भोज के समय होना सिद्ध होता है।

#### (९) चित्तप

'सुभाषित रत्न भाग्डागार' में यह श्लोक दिया है :—
वल्मीकि प्रभवेण।रामनुपतिर्व्यासेन धर्मात्मजो
व्याख्यातः किल कालिदासकविना श्रीविकमाङ्कोन्नपः ।
भेाजश्चित्तप-बिल्हण-प्रभृतिभिः कर्णापि विद्यापतेः
क्याति यान्ति नरेश्वराः कविवरैः स्फारैनं भेरीरवैः ॥
इससे प्रकट होता है कि 'चित्तप' कवि भी भोज का सम-कालीन

था।

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> यह रखोक भर्तु हिरि के 'श्वकारशतक' में भी मिलता है। (देखो रखोक २७)

र 'सुभावितावित' Introduction ए० १३०।

### (१०) नोट

राजा भाज के दानपत्रों में मालवे का प्रचलित कार्तिकादि संवत् मान लेने से उसके वि० सं० १०७८ की चैत्र सुदो १४ के ताम्रपत्र की उक्त तिथि के दिन ई० स० १०२२ की १९ मार्च होगी।

## (११) सम्राट् भोज

कुछ विद्वानों का यह भा श्रानुमान है कि राजा भोज एक सम्राट् था श्रीर उसका राज्य करीब करीब सारे ही भारत वर्ष पर था। उसका अधिकार पूर्व में डाहल (चेदि), कन्नौज, काशी, बंगाल, बिहार, उडीसा, श्रीर श्रासाम तक; दिल्ला में विदर्भ, नमहाराष्ट्र, कर्णाट श्रीर कांची तक; पश्चिम में गुजरात, सौराष्ट्र श्रीर लाट तक; तथा उत्तर में चित्तौड़, अ

श्राकैलासाम्मलयागिरिते।ऽस्तोद्यादिद्वयाद्वा

 सुका पृथ्वो पृथुनरपतेस्तुल्यक्रपेण येन ।

 उन्मूल्योवीभरगुरुगणा लीलया चापयष्टचा

 सिप्तादिस्तु सितिरपिपरां प्रीतिमापादिता च ॥१०॥

( प्रिमाफ्रिया इविडका, भा॰ १, प्र॰ २३४)

- र 'सम्पू रामायगा' में भोज की उपाधि 'विदर्भराज' किसी है।
- विदीश्वरेन्द्ररथतोग्गल भीम मुख्यान् कर्णाटलाटपति गुर्जरराट् तुरुष्कान् । यदुभृत्यमात्रविजितानवलेषस्य मौला-दोष्णां बलानि कलयन्ति न योदुधृलेकान् ॥१८॥ ( एपिश्रक्रिया इविडका, भाष्ट्रा, १० २३४-२३६ )

<sup>🎽</sup> नागरीप्रचारिकी पत्रिका, भा॰ ३, ए॰ १-१८।

साँभर श्रीर काश्मोर तक था। इसीसे उसर्ने अपने राज्य की पूर्वी सोमा पर ( सुन्दरवन में ) सुएडीर, दित्तणी सीमा पर रामेश्वर, पश्चिमी सीमा पर सोमनाथ श्रौर उत्तरी सीमा पर केंद्रारेश्वर के मन्दिर बनवाए ३ थे। परन्तु उनका अनुमान मान लेने में हम अपने को असमर्थ पाते हैं; क्योंकि एक तो इसका उल्लेख केवल उदयादित्य की प्रशस्ति में ही मिलता है, जिसे विद्वान् लोग, कई कारणों सं, बाद की लिखी गई मानते हैं। दूसरा यदि वास्तव में गुजरात श्रौर दिचण के सोलङ्की नरेश मालव नरेश भोज के श्राधीन हो गए होते तो फिर उनके श्रीर मालवे बालों के बीच युद्ध जारी न रहता। यही शङ्का भोज द्वारा चेदि (डाहल) के हैहयों पर पूर्ण विजय प्राप्त करने के विषय में भी उत्पन्न होती है। रही चारों दिशास्त्रों में मन्दिर श्रीर काश्मीर में कुएड बनवाने की बात, सा इसके यह मान लेना कि उक्त स्थानों पर भोज का ही आधिपत्य था ठीक प्रतीत नहीं होता। क्योंकि ऐसे धार्मिक कार्य तो मित्र राज्यों या तटस्थ राज्यों में भी किए जासकते थे। इनके लिये उन देशों को श्राधीन करने की आवश्यकता नहीं थी। ऐसे उदाहरण आज भी अनेक मिल सकते हैं।

भाजके राज्य विस्तार के विषय में हमारं विचार यथा स्थान इसी पुस्तक में लिखे जा चुके हैं।

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup> 'पृथ्वीराजविजय,' सर्ग ४, रजो० ६४-६७।

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup> 'राजतरंगियी,' तरक्क ७, रको० १६०-६३।

केदार-रामेश्वर-सामनाथ-सुगडीर-कालानल-रुद्रसत्कैः ।
 सुराश्रयैर्व्याप्य च यः समन्ताद्यथार्थसंझां जगतीं चकार॥२०॥
 ( एपिप्राफ्रिया इविडका, भा० १, १० २३६ )

इसी प्रकार भोजपुर (भोपाल) में 'भोजेरवर' श्रीर धार में 'धारेश्वर' के मन्दिर भी इसी ने बनवाए थे।

## उद्यादित्य का कर्ण की इराना

नागपुर की प्रशस्ति ( एपिप्राफिया इिएडका भा० २ प्र० १८५ ) में उद्यादित्य का कर्ण से अपने राज्य का उद्धार करना लिखा है । इसी प्रकार 'प्रथ्वीगजिवजय' महाकाव्य ( सर्ग ५, ऋो० ७६-७८ ) में उद्यादित्य का गुजरात के राजा कर्ण की हराना लिखा है।

उद्यादित्य वि० सं० १११६ (ई० स० १०५९) में मालवे की गद्दी पर बैठा था और गुजरात का राजा कर्ण वि० सं० ११२० (ई० स० ११६३) में राज्याधिकारी हुआ था । इसलिये सम्भव है उद्यादित्य ने पहले चेदि नरेश कर्ण द्वारा द्वाया हुआ अपने पूर्वजों का राज्य वापिस छीना हो और बाद में गुजरात नरेश कर्ण को हराकर उसके पिता भीमदेव प्रथम की मालवे पर की चढ़ाई का बदला लिया हो।

## अनुकमिषका

¥

ध्रकंबर २३१

श्रग्निमित्र ३४, २०३ धाजयपाल १४, ३२४ श्रजयवर्मा ३२०, ३२२, ३२३ श्रजीज हिमार २३० श्रग्रहिल्ल ७४ धनन्तदेव (राज) ४२,८७, ६४, २०२ श्रपराजित १५ श्रवदुद्धावसाफ २२८ धवुल फज़ल १२७ श्रब् इसहाक ६१ श्रब्दुल्ला शाह ६७ श्रमर २११ श्रमरसिंह २०१ श्रमहक २१०-१२ श्रमरु बिन जमाल २३२ श्रमित गति २०, श्रमोघवर्ष प्रथम २३३ श्रम्बरसेन १६

मम, मह, १०७, २११, ३१६,
३२४, ३२७-२६
अर्जुन वर्मा (द्वितीय) ३३३
अर्जोराज ११
अलबेरूनी १म, १२४, २२४।
अलमंस्र २३२
अलमस्त्री ४६, ४म
अलाउद्दीन खिलजी २२म, २२६
अवन्ति सुन्दरी २१७
अशोक ३४, १३१, १३४
अश्वित ४३

श्रा

श्रानन्द ३८, ३६

स्रमरसिंह २०१ श्रानन्दपाल ६३, ६४, ७२, ७३ स्रमरुक २१०-१२ स्रमरु विन जमाल २३२ स्रमित गति २०, स्रमोघवर्ष प्रथम २३३ स्रम्बरसेन ६६ स्रमुंत वर्मा (प्रथम) २२, ८०, ८४, स्राशाधर ३२४, ३२६, ३२८-३० बाहवमञ्च ६८, ७१

इ

इन्दिरदश ६=

इन्द्रथ ६७, ६=

इन्द्रराज ४७

इन्द्रशंज ४८

इन्द्राज २३३

इन्द्रायुध ४६

इब्नखुदीस्त्रा ४६, ४८

ਭ

उत्पत्तराज ६

उदयराज १४

उदयवर्मा ३२३

उदयादित्य ८०, ८८, ८६, १०१-

१०३, २३४, ३१४-१७, प० १७

उपतिष्य ३८

उपेन्द्राज ३, १७, ४७, ४८, २२४

उम्मीदशाह ८१

उबट २२२

ऊ

**अ**दाजी राव पँवार २३१

Ù

ऐनुल मुल्क २२६

क

कंकदेव १८

कनिक्क ५१

करिकाल २०७

कर्कराज ४६

कर्कराज (द्वितीय) २३३

कर्णदेव ६८, ७७-८१, ६२, २३४,

२३४, ३१४, ३१४

कर्णादेव ३१४

कलश १००-१०२

कल्हण ४३

काबिदास ४०, २००-१०, २१४-

२१६

कुतुबुद्दीन ऐबक १२

कुमारगुप्त (प्रथम) ४०

कुमारदास २०६

कुमारपाल ११, १६, ३२०-२२,

३२४

कुमारिल ४४

कुलचंद्र ७७

कुलशेखर २१२

कुसुमवती ६६

कृष्णराज (उपेन्द्र) ३, १७,४७,

४८, २२४

कृष्णराज (प्रथम) ह

कृष्णराज (द्वितीय) १०, १४

कृष्णराज (तृतीय) १३

कोकरुवदेव (प्रथम ) २३४

कोकरुत्तदेव (द्वितीय) ७४ कानशेयिन ३६ चितिपति १०१, १०६

ख

खोहिगदेव १८, १६, २३३

गयकर्श २३४

ग

गांगेयदेव ६७, ६८, ८०, ८१, ६१, ६२, २३४ गुणाढ्य ४२, २०२ गोगदेव ३३४ गोविन्दचन्द्र ८१ गोविन्दसङ् ६४, १२०, १२३ गोविन्दसङ् (द्वितीय) २३३ गोविन्दसङ् (तृतीय) ४६, २३३ गोविन्दस्रि ८१ ग्राविन्दस्रि ८१

च

चकायुध ४६ चच १८ चगडप १८ चन्दन १४ चन्द्रगुस (हिसीय) ३४, ३६, ३६, ४१-४३, ६६, चष्टन ३४, चाचिगदेव ७४ चामुग्डराज १८ चामुग्डराज २३, २४, ३२, ७६ चाहमान १३१, १३४ चित्रप प० १४

ज

जगदेव ३१६ जजक १६ जफुर खाँ २३० जयपाला ६१-६३, ७२ जयवर्मा (प्रथम ) ३२०-२३ जयवर्मा (द्वितीय) ३३२ जयसिंह (सिद्धराज) १४, ७४, ३१६, ३१८-२० जयसिंह ( जयन्तसिंह-जैत्रसिंह ) ₹ २७-२5 जयसिंह ( द्वितीय ) ६८-७०, ६१ जयसिंह (प्रथम ) ६६, १०२, १०३, 128, 130, 313-14 जयसिंह ( जयतुगीदेव-द्वितीय ) २२८, ३३०, ३३१ जयसिंह ( तृतीय ) ३३२ जयसिंह (चतुर्थ) १३०. २२४. ३३४ जयसिंहदेव सूरि २३

जयसिंह सवाई म्ह जलालुद्दीन फीरोज़ खिलजी २२म जुनैद ६१ जैचंद १२६, १३० जैतपाल १२६ जैत्रकर्या १३ जैत्रसिंह २३४, ३३२ जैत्रसिंह ३३१

ट

टालेमी ३४

₹

<mark>खंबरसिंह १७,</mark> १८, ४७ **डामर** ७६, ७६

त

तिष्य ३८ तैलप (द्वितीय) २०, २८-३१, ६६, ७०, २३३ तोगाल ६७, ६८ त्रिभुवन नारायण ८१, ८२,६२,१२७ त्रिलोचनपाल ७१ त्रिविकम १०४, २२१

द

दगढी २१४, २१६ दन्तिवर्मा (दन्तिदुर्ग-द्वितीय) २३३ दशवर्मा ७० दाऊद ६३
दामोदर ( डामर ) ७६
दामोदर २१३
दिङ्नाग २०४
दिलावर खाँ गोरी १८, २३०
दुर्लभराज ७४, ७६,
दुर्लभराज ( नृतीय ) २३४
देवगुप्त ४१, ४३
देवराज २२७, ३२३, ३२८, ३३१
देवराज १४

ध

धक्कदेव २३४
धनपति भट्ट ६४, १२०, १२३
धनपात २१, ३०, १२८, २१६-२१
धनिक १८
धनिक २१
धंयुक १०, ७३, ७४
धरणीवराह ६
धरसेन (द्वितीय) ४१
धर्मपात ४६
धवल १०
धारावर्ष १२
धारावर्ष १४
धौमराज ६, ६

ध्रुवभट ( बालादित्य-ध्रुवसेन-द्वितीय )

न

नरवर्मा मम, मह, ३१४, ३१७-२० नागभट (द्वितीय) ४६ नासिरुद्दीन २२७

Ч

पिंडहार (परिहारक) १३१, १३४ पद्मगुप्त (परिमल) ३,२१,२३,३० पद्मराज ८६, ८७ परमदेव ७३ परमार ३, ४, ६, १३१, १३४, १३६ पालनपुर १४ पुलकेशी (द्वितीय) ४२, २३२ पुिनदभट १६२ पुलुमायि ( वासिष्ठि पुत्र ) ३४ पुष्यमित्र ३४, ४० पूर्यपाल ८, १० पृथुयशा २४४ प्रज्ञा पारमिता ३६ प्रतापसिंह १३ प्रभाचन्द्र १६ पह्नादनदेव १४

फ

फरिश्ला १२६

फर्मीकस मीटरनस २०६ फाहियान ३६

ब

वर्रज १२८
बल्लाल ११, ३२१
बल्लाल ३१
बाग्रभष्ट ४३, ४४, १६१, १६२
बालप्रसाद १०
बिजैनंद १२७
बिदुसार ३४, १३१, १३४
बिल्हण १००-१०२, १०६
बिल्हण ३२४, ३२६

भ

भटाकं ४०
भवभूति २१३-१४
भाइल १४१, ११४
भास्करभट १०४, २२१
भास्करभट १०४, २२१
भास्कराचार्य २२१
भिष्लु ३१६
भिष्लम (द्वितीय) २२
भिष्लम (पिछला यादवनरेश) २३३,
२३४
भीमदेव (प्रथम) १०, ६७, ६८,

७३-७१, २३४, ३१४

भीमदेव (द्वितीय) १२, २३४, ३२६
-३२८
भीमपाल ६१
भोज (प्रथम) १, १०, १७, २३,
२७-३२, ४७, ६४-८२, ८४११२, ११४-१६, ११८-२४,
१२६-३०, १३३, १३८-४१,
२३३-३४, (परिशिष्ट) १-१७
भोज (द्वितीय) १३०, २३४, ३३३-

म

334

मंजुश्री ३६

मगछनदेय ( मगडलीक ) १८, ३१३

मदन ८०, ८४, ८८, १०७, १६८,

१६६, ३२८

मम्मट १०४, २०१

मयूर १६३-६८

मिल्लिकार्जंन १२

मिल्लिकार्जंन १२

मिल्लिकार्जंन १२

महम्द ६१-६४, ७२, ७३, १०४

महम्दशाह खिल्लो ८८

महामोद्गलायन (मुगलन) ३८,३६

महीपाल ४०

महीपाल ४०

महेन्द्रपाल (द्वितीय) ४८

माघ १८३-६० मातृगुप्त ४३ माधव ४८ मानतुङ्ग २१६ मालवजाति ३३, ३४, ३६, ४३, ४६, 49, 43 मालवसंवत् ४१-४३ मिहिरकुल ४१ मुभ १६, २२, २४-३२, ४६, ४७, ६४, ६६, ६६, ७३, ७४, ७७, मर, मर, ६३, ६६, ३०४. १०७, १२७-३०, २३३, २३४ मुहम्मद कासिम १२६ मुहम्भद तुग़लक ८४, २३० मूलराज ( प्रथम ) ६, २३२ मूलराज ( द्वितीय ) ३२४ मृणालवतो २८-३० मेरुतुङ्ग २४, ३० मेगैस्थनीज ४७ मोकल १२ मामलदेवी ३२० मोहम्मद १३३, १३४, १४० मीखरी ४३

य

यशःपाल १२७ यशोधरा ३६ यशोधमा ४३, ४१ यशोधवत ११ यशोवमा ४४, २१३ यशोवमा ३१८-२२ युवराजदेव (हितीय) २०, ८०, २३४

रविकीर्ति २०४
राजराज २४३
राजयस्वम ७०
राजशेखर ४६, १६४, २१०, २१३
राजशेखर स्रि २११
राजेन्द्रचोल (प्रथम) ६८
राज्यपाल १२७
राज्यवर्धन ४३
राज्यश्री ४३
रामचन्द्र २३४
रामदेव ११
राहुल ३६
रुद्धामा (प्रथम) ३१

ल

लचमदेव ३१७ लचमसिंह २२८, २३० लचमीवर्मा ३२०, १२२ बिबतादिस्य ४४, २१३ बिवयाप्रसाद ३२७ बिबराज १८ लुंभा १४

ब

वहिंग ४८ वररुचि १२८ वररुचि २०२, २२१, २२२ वराहमिहिर २०२ वर्द्धमान ८३ दश्चभराज २४, ७६ वसुबन्धु २०४ वाक्पतिराज १४ वाक्पतिराज २१, २१४ वानपतिराज ( प्रथम ) १८, ४७ वाक्पतिराज (द्वितीय) १६, २४, ३०, ४६, ४७, ६४, ६६, ७३, १६, 990, 998, 998, 988 वाचिगाी ७६ वासुदेव १२७ वासुदेव २१२ विक्रम संवत् ४०-४४ विक्रमसिंह ११ विक्रमसिंह १४ विक्रमसिंह ४३

विक्रमादित्य १, ३४, ३४, ४०, ४१-४३, १३६, १३७ विक्रमादित्य ३० विक्रमादित्य ५४, ६१ विक्रमादित्य १६ विक्रमादित्य (पंचम) ६६, ७० विग्रहराज ८ विब्रहराज ( वीसल-तृतीय ) ३१४ विजयपाल १२७ विजयराज १८ विजयसिंह २३४, ३१७ विज्ञाल १४ विद्याधर ७४, २३४ विन्ध्यवर्मा ३२४ विमलशाह ७४ वीर-बल्लाल २३३ वीर्यराम ७२. २३४ वीसलदेव ३३ १ वैरिसिंह ( बज्रट-प्रथम ) १७, ४७ वैरिसिंह ( वज्रट-द्वितीय ) १६, ४७, द्ध**, १२७** 

शक्कर ४४ शम्सुद्दीन श्रल्तमश १२, २२६, २२७, ३२६

হা

शशाङ्क ४३

शातकर्षि (-गीतमी पुत्र) ३४
शान्तिसेन ६६
शान्तिसेन ६६
शान्तिसेन ६२
शान्तिसेन १३७, १३६
शारिका ३८
शीतादित्य (धर्मादित्य) ४१
शीन्नाभद्यारिका प० १४
शुभशीन्न (सूरि) ३०, ६४
श्यामन्नदेवी ३१७
श्रीक्षण्ठ २१४
श्रीहर्ष (द्वितीय) १८, १६, २४, ३०,

संग्रामवर्मा १०१
संग्रामवर्मा १०१
सस्यराज १८
सस्यश्य २४३
सन्दोपनि ८३
समुद्रगुप्त ३४, ४०, १०४
सातवाहन ४२
सामन्तसिंह १४, १८, ७४
सारंगदेव ३३३, २३४
सारिपुत्र ३८, ३६
सावित्री ४३
सिंचया १२, १०४, २३४

सिंहभट १६, २४ सिद्धराज १४, ७४ सिन्धुराज ६ सिन्धुराज (सिन्धुल ) २२, २४-२७, ३०, ३१, ४७, ६४, ६६, ८४, 88, 990, 998, 998, 922 सीता १७, १६६, २०० सीयक ( प्रथम ) १८, ४७ सीयक (द्वितीय) १६, २४, ४७, 990. 998. 998, 922, १२७, २३३ सुबन्धु १६३ सुबुक्तगीन ६१-६३, ७२ सुभटवर्मा २३४, ३२६ सुलेमान ४८, ६० सूर्यवती ४२, २०२ सोखराज १४ स्रोह ७४ सोमदेव (भर) ४२, २०२ सोमसिंह १३

सोमेश्वर ११ सोमेश्वर (श्राहवमञ्ज ) ६८-७१, २३३,३१३ सोमेश्वर ७१ सोमेश्वर (चतुर्थ) २३३ सोहड ३२६,३२७

ह

हबीय ६१ हम्मीर २३४, ३३३, ३३४ हरिश्चन्द्र वर्मा ३२३ हर्ष ३१६ हर्ष ३१६ हर्ष ३१६ हर्ष ३१६ हलायुध ६, २१ हशाम इन्व श्रमरु श्रल तघलवी २३२ हाल ४२ हुएन्संग ४१-४३ हूग ४० होशंग शाह १३

# शुद्धिपत्र

| <b>रह</b>   | पंक्ति     | घशुद                   | श्रद                 |
|-------------|------------|------------------------|----------------------|
| 9           | २१         | नृक्षामरा              | <b>नृ</b> क्षामरो    |
| 8           | Ę          | विशेष                  | विशेष बातें          |
| ,,          | 97         | के जेल                 | के खेख               |
| "           | २१         | 3039                   | <b>8 8</b> 5         |
| 30          | 33         | साबव                   | माबव                 |
| 12          | 9 Ę        | सिंहण                  | सिंघण                |
| ,,          | २७         | त्रिलुलुलायु           | त्रि <b>खु</b> बायुं |
| 93          | २४         | उसका                   | इनका                 |
| 18          | ?          | परके राज्य             | परके परमार राज्य     |
| ,,          | 3=         | प्रल्हादनदेव           | प्रह्लादनदेव         |
| 3 8         | 30         | ( व <del>ाक</del> ्यति | ( वाक्पति            |
| २०          | ₹ <i>¥</i> | 3.3                    | <b>8</b> 5           |
| <b>3</b> 9  | 92         | किस                    | किसी                 |
| 88          | 94         | भूकीमि                 | की भूमि              |
| ४२          | २४         | १०७५                   | 9054                 |
| ५४          | २०         | श्चाषादि               | <b>धाषा</b> ढादि     |
| ४६          | <b>२</b> ४ | १८ वीं                 | १० वीं               |
| ২৩          | 3,         | सावफ्रीश्रा            | साब्कुफीद्या         |
| ٩o          | 30         | चौर केंकन              | घौर कारमीर से कॉकन   |
| <b>, ६६</b> | २३         | दयद्रि                 | दयादि -              |

| Sâ         | पंक्ति     | धशुद                | शुद                         |
|------------|------------|---------------------|-----------------------------|
| 64         | २३         | रोकर                | रोककर                       |
| 96         | २०         | इभ्य                | <b>चु</b> भ्य               |
| 50         | 9=         | विश्रस्तागो         | विश्रस्तांगो                |
| <b>=</b> 3 | २१         | वद्ध                | वर्द्ध                      |
| = 2        | 9          | धारा                | घारा <sup>२</sup>           |
| <b>5</b>   | 9          | न्नोर्ज             | न्होज                       |
| <b>5</b> 8 | 9 %        | <del>ब</del> ्याब्य | ब्याप्य                     |
| 83         | २२         | कल्वागापुर          | कल्यागपुर                   |
| 308        | २२         | ••••                | '''निस्मन्देह हो यह समुद्र- |
|            |            |                     | गुप्त के समान एक श्रसाधा-   |
|            |            |                     | रग्रायोग्यता वाला नरेश      |
|            |            |                     | था ।                        |
| 999        | 3 2        | येन                 | ×                           |
| 994        | २४         | स्रीक्रोश           | स्त्रीक्रोश                 |
| 939        | २१         | का उल्लेख           | उक्लेख                      |
| 388        | 9 8        | पटर्वाण             | पर्वाख                      |
| ,,         | २३         | न्यास्य गों ०       | <b>न्त्रा</b> ञ्च ग्यो ०    |
| 920        | 9 ==       | वेध्रुत्तुवरुत      | वेरुलुवरुल                  |
| 9 2 3      | 9 2        | चचलाया              | <b>चं</b> चलाया             |
| 91         | 9 २        | सब्पपरि             | सब्परि                      |
| 23         | २१         | मज्ञा               | माज्ञा                      |
| 358        | 14         | एकचित्र             | एकत्रित                     |
| 928        | 3          | श्रधा               | श्रंघा ्                    |
| 934        | : <b>*</b> | संस्कराः            | संकरा:                      |
|            | <b>₩</b> 5 | संस्थिः             | संस्थिताः                   |

| <b>ह</b> ह  | पंक्ति     | <b>अ</b> शुद्ध         | शुद                               |
|-------------|------------|------------------------|-----------------------------------|
| 130         |            | इस पृष्ठ के मैटर का र  | नंबंध पृ० १३६ के फुटनोट १ से हैं। |
| १३८         |            | इस पृष्ठ के मैटर क     | । संबंध पृ० १३७ से है।            |
| 338         |            | इस पृष्ठ के मैटर का सं | बंध पृ० १३६ पर की वंशावली से हैं। |
| 180         | २६         | 93 € २                 | १३६१                              |
| 184         | २३         | निहत                   | निहित                             |
| 385         | 3 0        | वशद्वी                 | वशाद्गी                           |
| 141         | 9          | कृशनु                  | कृशा <b>नु</b>                    |
| १४४         | 5          | मादशा                  | माहत्ता                           |
| 944         | 9 2        | पराम्परा               | परम्परा                           |
| 9 & 0       | ૪          | एकछूत्र                | एकच्छत्र                          |
| १६४         | २४         | इसमें                  | . <b>इ</b> स                      |
| १६७         | 3          | सामार्थ्या             | सामध्यां                          |
| ,,          | 8          | न्माहिषी               | न्महिषी                           |
| १७२         | Ę          | जदा                    | जगद् <b>।</b>                     |
| <b>९७</b> ६ | ą          | पुर्वाह्वे             | पूर्वाह्ने                        |
| ,,          | Ę          | पराह्मिकम्             | पराह्यिकम्                        |
| 328         | २०         | हिशाम                  | हशाम                              |
| 989         | 92         | <b>પુલ્વમૂર્તિ</b>     | पुष्पभूति                         |
| २०३         | 8          | गोपत्रे                | गोप्त्रे                          |
| २०५         | <b>9</b> Ę | <b>उनमें</b>           | उस <b>में</b>                     |
| २१०         | २४         | नवा                    | नवीं े                            |
| २१३         | 13         | कन्नाज                 | कर्त्रोज                          |
| २२०         | २०         | हारा <b>खा</b> भन      | हरिस्त्रिभिर्भ                    |
| "           | २०         | चवाष्ट्रिम-            | चैवाष्ट्रिस-                      |
| ,,          | २१         | <b>द्वा</b> दशभिगुहो   | <b>द्वा</b> दशभिर्गुहो            |

|              |             | (8)                |                      |
|--------------|-------------|--------------------|----------------------|
| <b>র</b> ম্ভ | पंक्ति      | <b>प्र</b> शुद्    | गुद                  |
| २२०          | ₹ \$        | दशकह्नद्दन         | दशक <b>ह</b> न्ह्रेन |
| २२१          | २४          | 3140               | 9940                 |
| २२४          | 3           | ( सत्ताईसवाँ )     | ( छुडवीसवाँ )        |
| २२६          | 9           | (इक्कोसर्वे)       | ( बीसर्वे )          |
| ,,           | ¥           | भो                 | ×                    |
| **           | Ę           | भी                 | परभी                 |
| २२६          | २४          | <b>लच्मग्रसिंह</b> | <b>ल</b> श्मसिंह     |
| २३४          | २४          | करीब               | पहले                 |
| २३४          | २२          | मारडाला            | हराया                |
| २३८          | 9           | (कारण)             | (करण)                |
| **           | <b>9</b> Ę  | षड्ह्रि            | षड्वह्नि             |
| २४३          | 3=          | श्चस्पष्ट          | श्चर्यस्पष्ट         |
| **           | 38          | सामान              | समान                 |
| २४४          | ११ ग्रीर १६ | जीवमित्योज         | जीव इस्योज           |
| २४१          | 18          | गुखोपादन           | गुगोपादान            |
| **           | 94          | मानप्राशः          | मानप्रकाशः           |
| *1           | २०          | प्रकाशनम्:         | प्रकाशन <b>म्</b>    |
| २६२          | <b>o</b>    | श्रच्छ ब           | श्रच्छी बुद्धिवात    |
| "            | 9 &         | प्रतिष्ठाावधिः     | प्रतिष्ठाविधिः       |
| २६४          | 1           | सूत्रधार           | सूत्रधार             |
| २६७          | २२          | स्त्री             | स्त्रीं              |
| २६१          | २०          | वृत्तानि           | प्रवृत्तानि          |
| "            | २०          | प्रवर्त्मना        | वर्त्भना             |
| २७१          |             | चलाने देने से      | चलादेने से           |
| २७३          | <b>=</b>    | ्रह <b>े च</b> ल   | <b>इन्हो चा</b> ल    |

| <i>વેક</i> | पंक्ति      | <b>घशु</b> द              | गुद                         |
|------------|-------------|---------------------------|-----------------------------|
| २७३        | 9 &         | गुर्यो                    | गुगोन                       |
| २७६        | ₹           | करते                      | करते समय                    |
| २८३        | Ę           | प्रारंभे                  | प्रारेभे                    |
| २८४        | 8.          | ष्ठं                      | पष्ठं                       |
| **         | , 18        | स्कीतुहत्नारूये           | स्कौतूहलाक्ये               |
| २१६        | ર           | यस्याखलं                  | यस्याखिखं                   |
| ,,         | 8           | वस्फुरत चेतस              | विस्फुरति चेतसि             |
| "          | *           | नृपतः स शवा               | नृपतिः स शिवा               |
| २६७        | २-३         | पार्वती सहित सोमेश्वर     | सोम (रसयायज्ञ)              |
|            |             | महादेव को सोम ( रस        | श्रीर श्रर्घ शशाङ्क को      |
|            |             | या यज्ञ ) श्रीर श्रर्ध    | धारण करनेवाले पार्वती       |
|            |             | शशाङ्क को धारण करने       | सहित सोमेश्वर महादेव        |
|            |             | वाले शिव को               | को                          |
| ,,         | 5           | शिवस्वरूपेति ।            | शिवस्वरूपे पुराग्रानां      |
|            |             |                           | मुख्यतस्तात्पर्य्यप्रदर्शन- |
|            |             |                           | मुखेन तदुपदिशति, शिव        |
|            |             |                           | रूपेति ।                    |
| २६८        | <b>३-</b> ४ | ( )                       | ×                           |
| 385        | 98          | मूर्खा                    | मुर्द्भा                    |
| ३०१        | <b>ર</b>    | भोजदेवनृपसंग्रह सवसारं    | श्रीभोजदेवनृपसंग्रहसर्वसारं |
| ३०२        | 9           | <b>গান্ত</b>              | शास्त्रके                   |
| ३०४        | २२          | स्वमर्था                  | स्वमथो                      |
| ३०६        | २३, २४      | इस शब्द का श्रर्थ मोच होग | т ×                         |
| ३१४        | 9           | गुजरात                    | चेदि                        |
| ३१४        | 9           | इस की पुष्टि 'पृथ्वीराज   | 'पृथ्वीराज विजय' में        |

| •          |          | (                         |                          |
|------------|----------|---------------------------|--------------------------|
| पृष्ठ      | पंक्ति   | <b>श्र</b> शुद            | शुद्ध                    |
| _          |          | विजय' से भी होती है।      | दिखा( सर्ग ४, श्लो,      |
|            | :        | उसमें लिखा                | ७६-७८ )                  |
| ३२३        | 5        | समाधि                     | समधि                     |
| 333        | 5        | चाहान                     | चौहान                    |
| ३३४        | २०       | किसा रंगदेव ने उस गोगादेव | कि सारंगदेव ने उस गोगदेव |
| ३३६        | 8        | महिपाज                    | महीपाल                   |
| ,,         | 94       | ( ११४४ )                  | ( ११७४ )                 |
| ,,         | 99       | प्रल्हाद्देव              | प्रह्लादनदेव             |
| ३३७        | ¥        | বয়                       | चय (इंबर्सिड का पौत्र)   |
| ,,         | <b>y</b> | नवसाहसाङ्ग                | नवसाहसाङ्क               |
| ३४६        | २२       | कि                        | कि                       |
| ₹8⊏        | 90       | पद                        | पाद                      |
| ३४२        | Ę        | यस्यां                    | यस्याः                   |
| ३४४        | 95       | ाफर भाज                   | फिर भोज                  |
| ३१७        | २१       | पश्च                      | पात्र                    |
| ३६०        | 8        | कद                        | कृद                      |
| इ६१        | 8        | देश                       | देश से                   |
| ,,         | 18       | देते                      | देता                     |
| परिशि      | ह        |                           |                          |
| 1          | 8        | . पत्र                    | पत्रों<br>-              |
| <b>.</b> २ | 3        | बटमा                      | बेटमा                    |
| . 33       | २१       | [ <del>=</del> य ]        | [ क्प ]                  |
| · •        | २४       | जगद्वीजा                  | जगद्बीजा                 |
| ą          | ₹ .      | पद्रसप्ता                 | पत्रसस                   |
| 33         | .8       | न्त्राक्षयो               | न्त्रासयो                |

| <b>ब्रह</b> | पंक्ति   | <b>घ</b> शुद्ध   | शुद      |
|-------------|----------|------------------|----------|
| Ę           | Ę        | भ्यचर्य          | भ्यपदर्य |
| 8           | ₹        | पर्वाणि          | पर्व्वाग |
| ,,          | २ १      | बुद्व्वा         | बुद्ध्वा |
| 5           | २०       | दष्टा            | रष्ट्वां |
| ,,          | २३       | द्या             | द्या     |
| 8           | <b>ર</b> | नराखं            | नरागां   |
| ,,          | ६        | भूमे             | भूमेः    |
| ,,          | १६       | घट्ट             | चदृष्ट   |
| ,,          | २३       | <b>बृह्</b> वृचा | बहुचा    |
| 98          | Ę        | श्यावश्र         | रयावश्व  |
| 3.8         | ¥        | काव्यकी          | काव्य का |
| 9 Ę         | 99       | मलयागिरि         | मलयगिरि  |

इनके श्रलावा पुस्तक में कहीं कहीं 'ए' के स्थाम में 'ये' छप गया है, कहीं कहीं समस्त पदों के बीच में जगह छूट गई है, और कहीं कहीं अचरों के अपर की मान्नाऐं नहीं छपी हैं। पाठक सुधार कर पढ़ने की कृपा करेंगे।